वयम मंस्करण १९४२ ई० मृल्य पाँच रुपये पेरिस में एंगिल्स से मार्क्स की भेंट हुई। एंगिल्स जीवन भर मार्क्स का अभिन्न और अन्तरंग मित्र था। दोनों ने मिलकर पेरिस के क्रान्ति-कारी दल का पथ-प्रदर्शन किया। उस समय के प्रचलित धनियों के अनेक समाजवादी सिद्धान्तों का दोनों ने जोरों से खण्डन किया था। मार्क्स ने सामान्य जन के कम्यूनिज्म की रूपरेखा प्रस्तुत की और दृढ़ होकर कार्य करने लगा। मार्क्स ने एक पत्र भी निकाला; किन्तु भयंकर क्रान्तिकारी होने के कारण सरकारी आज्ञा से उसे पेरिस भी छोड़ना पड़ा। वह वेलिजयम गया।

वेलिजयम में मार्क्स के निर्देशानुसार १८४७ ई० में एक गुप्त दल का कम्यूनिस्ट-लीग के नाम से संगठन हुआ। यह कम्यूनिस्ट पार्टी को विश्व-व्यापी संस्था के रूप में स्थापित करने का पहला प्रयत्न था। कम्यूनिस्ट-लीग की दूसरी कांग्रेस के आदेशानुसार मार्क्स और एंगिल्स ने मिलकर 'मेनिफेस्टा आफ कम्यूनिस्ट पार्टी' लिखकर प्रकाशित कराया। यह सामान्य-जन-विश्वव्यापी कान्तिकारी दल का पहला कार्यक्रम था। इसमें रचनात्मक कार्यक्रम के सम्बन्ध में गम्भीरतापूर्वक विचार किया गया था। इस पुस्तिका का ऐतिहासिक महत्त्व है।

इसके वाद वेलिजियम, जर्मनी और पेरिस आदि स्थानों में कहीं भी मार्क्स को निवास करने की आज्ञा नहीं थी। अन्त में मार्क्स लन्दन गया और उसका शेप जीवन वहीं व्यतीत हुआ।

मार्क्स लन्दन में रहता था और एंगिल्स मैनचेस्टर में कार्य करता था।
मार्क्स भयानक आर्थिक कप्टों में जलझा हुआ था। वह अपने कार्य में
मर्देव लीन रहता था। उसने लन्दन में 'इटन्रेनेशनल विकिन्न एसोसियेशन'
नामक संस्था की स्थापना की और संसार के विभिन्न देशों में मजदूर
गंगठन की एकता स्थापित की। वह विश्वन्यापी सामान्यजन के आन्दोलन
का निर्देशन करता रहा। उसके प्रयत्न के कारण संसार के सभी देशों में
मजदूर आन्दोलन का जन्म हुआ। मार्क्स अपने घोर परिश्रम के कारण
अपना स्वास्थ्य क्षीण कर रहा था।

मानमं के सबसे अधिक परिश्रम का कार्य 'केपिटल' पुस्तक थी। उसके निरन्तर अध्ययन और लेखन ने उसे शिथिल कर दिया। ऐसे समय में ज्याना परिवार अथीनाय के कारण दारण दुःख भीग रहा था; किन्तु एनिला की उदार मित्रता ने उसे जीवित रहने का साथन प्रस्तुत किया। यह गर्देव अपने त्रिय मित्र की सहायता करता रहा। यही कारण था कि

### अपनी बात

\*

जब हम संसार की अन्य उन्नत भाषाओं के साहित्य का अध्ययन कर अपनी राष्ट्रभाषा हिन्दी के आधुनिक साहित्य की ओर दृष्टिपात करते हैं, तब हमारा मन उस मयूर की भाँति शिथिल हो जाता है जो जंगल में नाचते हुए अपने पैरों की ओर देखता है। इस पर भी जब कहीं सुनाई पड़ता है कि आधुनिक हिन्दी-साहित्य में है ही क्या, तब अपमान और लज्जा से हमारा मस्तक नत हो जाता है।

हिन्दी में कुछ नहीं हैं, इसका कारण क्या है ? इस सम्बन्ध में विचार करने पर नीचे लिखी वातें सम्मुख आती हैं—हिन्दी के लेखकों की दलवन्दी, आपस की फूट, पक्षपात और व्यक्तिगत स्वार्थ। पुस्तक-प्रकाशकों की रुचि और लेखकों को कुछ न देने की उनकी मनोवृत्ति। सरकारी संरक्षण और सुविधाएँ न प्राप्त होना।

लेखक वर्षों के घोर परिश्रम और अध्ययन के पश्चात् जब कोई महत्त्वपूर्ण रचना प्रस्तुत करता है तब प्रकाशक यह कहकर टाल देता है कि 'ऐसी पुस्तक के पढ़नेवाले कुछ इने-गिने लोग ही होंगे, इसका विकना कठिन होगा।' फिर ठोस और उच्च साहित्य का निर्माण कैसे हो ? उधर दलवन्दी के कारण एक दल दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने के अतिरिक्त कुछ नहीं करता। सर्वत्र व्यक्तिगत स्वार्थ ही चल रहा है। राष्ट्र और भाषा दोनों के प्रति पक्षपात एवं स्वार्थरहित मनोवृत्ति का दर्शन दुर्लभ हो गया है। ऐसी स्थिति में जो युगों से साहित्य की रोवा करते चले आ रहे हैं, उनके लिए मार्ग अवरुद्ध है। फिर नवीन लेखकों की कठिनाई का प्रश्न ही क्या?

साहित्य की सेवा एक पिवत्र साधना और कठोर तपस्या है। साहित्य-कार विकट परिस्थितियों में भी कभी अपने कर्तव्य और लक्ष्य से विचलित नहीं होता। सभी देशों और कालों में साहित्यकारों ने ही मानव को मानवता और दिव्य जीवन का पाठ पढ़ाया है। अतएव ऐसे महारिययों की जीवन-गाथा सदैव उपयोगी ही प्रमाणित होगी।

हिन्दी में जीवनी-साहित्य का विशेष अभाव है। इस सम्बन्ध में पूज्य पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी ने एक आकर्षक शैली का निर्देशन किया था। स्वर्गीय पं० पद्मसिंह शर्मा इस कला के आचार्य थे। अब जीवित लेखकों में पं० बनारसीदास चतुर्वेदी और भाई शिवपूजनसहाय अग्रगण्य हैं।

योरोपीय साहित्यकारों में होमर से लेकर प्रौस्ट तक ४९ प्रमुख साहि-त्यकारों की जीवन-गाथा, उनकी श्रेष्ठ रचनाओं के कथाभाग और उनकी रचनाओं के महत्त्व बादि विषयों पर प्रकाश डाला गया है। केवल मूल तत्त्व का ही वर्णन है। एक कहानी-लेखक होने के कारण मैंने संक्षेप में सभी अंगों पर दृष्टिपात किया है। इन लेखकों की कृतियों का विस्तृत अध्ययन करने की रुचि उत्पन्न करना ही इस पुस्तक का लक्ष्य है।

हिन्दी में यह अपने विषय की अकेली पुस्तक है। मैंने भाषा और विचार दोनों ही सरलतापूर्वक व्यक्त करने का प्रयत्न किया है, जिसमें पाठक जब न उठें। आरम्भिक अंश यूनानी काल तक कुछ गहन है, इसके बाद के सभी लेखों को कहानी की भाँति आकर्षक बनाने का प्रयास किया गया है। पाठकों को जिस स्थान से रुचिकर प्रतीत हो वहीं से वे पुस्तक पढ़ना आरम्भ कर सकते हैं। इस पुस्तक के सभी लेख मीलिक और स्वतन्त्र रूप से लिखे गये हैं। संसार की किसी भी भाषा में यह पुस्तक अनूदित हो सकती हैं। अभी तक मेंने जो कुछ विश्व-साहित्य का अध्ययन किया है, उसमें मुझे इस तरह की पुस्तक—जिसमें सब अंग सम्मिलित हों—अप्राप्य ही रही है। इस पुस्तक के केवल दो लेख पत्र में प्रकाशित हुए थे, शेप ४७ लेख अप्रकाशित हैं। पुस्तक का आकर्षण शिथिल न हो, इसलिए ये लेख मासिक पत्रों में प्रकाशित न होकर प्रथम बार इस पुस्तक में ही प्रकाशित हो रहे हैं।

३२ वर्ष निरन्तर हिन्दी-साहित्य की सेवा करने के कारण मेरे सह्दय पाठक इसी भाँति की पुष्ट रचनाओं की मुझसे आशा करते हैं, अतएव मैने भी अपनी शक्ति और अपने अल्प ज्ञानानुसार इसे पूर्ण किया है। मुझें अपने परिश्रम पर सन्तोष है। 'योरोपीय साहित्यकार' को प्रस्तुत करने में लगभग ७-८ सी अंग्रेजी पुस्तकों का मुझे अध्ययन करना पड़ा है।

मैंने अपनी पुस्तक में विचार-स्वातन्त्र्य पर पूर्ण ध्यान रखा है। किसी भी लेखक के साथ मैंने पक्षपात अथवा विरोध की भावना नहीं व्यक्त की है। मेरे लिए नित्जे, टाल्सटाय, कार्ल मार्क्स, गोर्की, प्रौस्ट और डौस्टोएईक्स्की सभी समान महत्त्व रखते हैं। रूसी लेखकों के सम्बन्ध में मैंने विशेष रूप से अध्ययन किया है, क्योंकि अंग्रेजी साहित्य में सोवियत रूस के प्रति उदार नीति नहीं है।

मेरे मँझले पुत्र चि० श्यामशंकर व्यास ने इस पुस्तक के सभी शीर्पक, लेखकों के चित्रं और कवर आदि प्रस्तुत किया है। पाश्चात्य लेखकों की फोटो देखकर सभी चित्र तूलिका से अंकित किये गये है। ये सभी चित्र मीलिक हैं और प्रथम बार इस पुस्तक में प्रकाशित हो रहे हैं। लेखकों की फोटो प्राप्त करने में बड़ी किठनाइयों का सामना करना पड़ा, फिर भी सम्पूर्ण लेखकों के चित्र नहीं प्राप्त हो सके। पुक्किन का चित्र तो एक स्टाम्प टिकट से सहयोग लेकर बना है। अगले संस्करण में अन्य लेखकों के चित्रों को देने का प्रयत्न किया जायगा। मेरे छोटे पुत्र चि० हेमर्गंकर ब्याम ने पांड्लिप को टाइप कर मेरे कार्य को बहुत हलका कर दिया।

मेरे शेप जीवन का एकमात्र ध्येय हिन्दी-साहित्य की सेवा ही है। दलवन्दी, सभा, सोसाइटी और संस्थाओं से सदैव अलग रहकर में अपनी लगन में तत्पर हूँ। मेरी अगली पुस्तक 'योरोपीय साहित्य' शीघ्र ही प्रकाशित होगी, जिसमें योरोपीय साहित्य का कमबद्ध इतिहास है।

विनोदशंकर व्यास

#### सूचना

'योरोपीय साहित्यकार' पुस्तक का सर्वाधिकार लेखक द्वारा सुरक्षित है। अतएव इस पुस्तक के किसी भी लेख अथवा चित्र का, लेखक की स्वीकृति लिये विना, उपयोग करना उचित न होगा। अन्य भाषाओं में अनवाद के लिए भी अनुमति लेना आवश्यक है।

अन्तर है और इन दोनों के अतिरियत घोर अन्तर है जब वह निगाना है— में जानता हूँ, यह सत्य है।

होमर के सम्बन्ध में वह लिखता है—पिछले समय में र्रंथ्वर का आकार, रूप और नाम आदि अज्ञात थे। मेरे मत से होमर भेरे काल में चार सी वर्ष पूर्व था। इससे अधिक नहीं। उसने यूनानी देवनाओं का नामकरण किया और उनका आकार और सम्मान उपस्थित किया। कुछ कवियों का कहना है कि यह सब होमर के पहले था; किन्तु मेरी सम्मति में यह उसके बाद ही हुआ।

हेरोडेटस का जन्म ई० पू० ४८४ में हुआ था। इस तरह वह होमर को ८८४ ई० पूर्व मानता था।

होमर अन्धा था। वह गायक और किव के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता था। प्राचीन यूनान में एजियन समृद्र के किनारे सभ्य नगरों में होमर का विशेष सम्मान होता था और वड़े आदर से लोग उसकी किवता का आनन्द लेते थे। उस समय तक पायिरस (एक प्रकार का कागज) की उत्पत्ति हो चुकी थी। उसपर लिशित उसकी किवताओं की प्रतियाँ भी प्राप्त हो जाती थीं। धनी और वड़े लोगों के यहाँ वे वड़े आदर से पढ़ी जाती थीं।

यह होमर के साथ चलनेवाले उस दल के लिए, जो उसकी कविताओं की प्रति प्रस्तुत करता था, एक विशेष आय का साधन था।

वह अन्या महाकिव गायक चलती-फिरती नाट्य-मंडली की भाँति अपने दल के साथ एक नगर से दूसरे नगर में भ्रमण करता था। इसी लिए होमर के बाद एजियन के किनारे के सात नगरों ने अपने अपने नगर को होमर का जन्मस्थान घोषित किया। किस स्थान पर उसका जन्म हुआ यह निश्चित न हो सका और 'सात नगर' ही उसके जन्मस्थान कहे जाते हैं।

होमर ने 'इलियड' और 'ओडेसी' नाम के दो महाकाव्य लिखे थे। इनमें से किसी के एक सर्गे को जनता के सम्मुख पढ़कर वह सुनाता था। होमर के बाद उसके कितने ही अनुगामी उसकी शैली का अनुकरण और उसके काव्य की समस्त कथा कंठस्थ करते गये और यही उन लोगों की जीविका का एकमात्र सहारा था। यह एक सम्प्रदाय के रूप में चलता रहा, ठीक उसी भाँति जैसे भारतीय संगीत की परम्परा अनुगामियों और शिय्यों द्वारा सुरक्षित रही। मध्य युग के अन्तिम काल में केवल पिवत्र भाव के ध्यान से अथवा कौतूहल के कारण कुछ पुजारियों ने यूनानी भाषा के प्राचीन ग्रन्थों की नकल करके उसे छिपाकर सुरक्षित रखा था। वे आपत्ति-काल में सम्भवतः अपने लाभ की लालसा में उनकी प्रतिलिपि करते रहे, जिन्हें वे स्वयं भी न समझ पाते थे, क्योंकि उस समय तक यूनानी भाषा सर्वसाधारण से लुप्त हो गई थी और लैटिन भाषा ही रोम के चर्च की भाषा होने के कारण प्रचलित थी।

यूनानी भाषा के साथ होमर भी अस्त हो गये थे। विश्व-साहित्य-संसार में होमर के फिर से उदय होने की एक मनोरंजक घटना है।

चौदहवीं शताब्दी के मध्य में लिओनिटियूस पिलाट्स नाम का एक अत्यन्त आवारा शरावी और घूर्त आदमी था। वह अपनी चालाकी से पैसा पैदा करता और पुलिस को सदैव भ्रम में डालता रहा। इस मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह यूनानी और रोमन भाषा का पूर्ण शाता था। उसने एथेन्स नगर में विशेष शिक्षा प्राप्त की थी। संयोग से एक दिन विख्यात कहानी-लेखक वोकेचियो से उसकी भेंट हो गई।

वोकेचियो के आग्रह पर पिलाट्स वेनिस से पलोरेन्स नगर आया। उसने वोकेचियो को वतलाया कि वह तुरन्त होमर का लैटिन में अनुवाद कर सकता है। इस पर वोकेचियो अत्यन्त प्रसन्न हुआ और उसके कार्य में सहयोग देने लगा। वोकेचियो के पास थोड़ी पूंजी थी और अपना एक मकान था। उस समय तक वह इटालियन भाषा में अमर कहानियाँ लिख चुका था। इटालियन ही सर्वसावारण की भाषा थी।

वोकेचियो पेटरार्क का वड़ा सम्मान करता था। पेटरार्क लैटिन भाषा का प्रकाण्ड विद्वान् था। उसकी घारणा थी कि यूनानी भाषा का अध्ययन अत्यन्त आवश्यक हैं, वयोंकि संसार में जो अशान्ति और संकट घिरा हुआ है उसकी कुंजी यूनानी भाषा में ही है। वह बोकेचियो को इटालियन भाषा में लिखने के कारण लिज्जत भी करता था। इसी पेटरार्क के लिए—जो लैटिन में होमर को पढ़ना चाहता था—बोकेचियो ने पिलाट्स से उसका अनुवाद तीन वर्षों में पूर्ण कराया।

उस समय समस्त पलोरेन्स नगर में केवल पाँच मनुष्य ही होमर को ज़ानते थे, जिनमें एक वोकेचियो भी था।

होमर को संसार के सम्मुख उपस्थित करने का एकमात्र श्रेय वोकेचियो ही को है। ग्रीक के लैटिन अनुवाद का पहला संस्करण १४८८ ई० में हुआ। १५०४ ई० और १५१७ ई० में जो संस्करण प्रकाशित हुए उस ममय तक होमर प्रसिद्ध हो चुका था और उस पर विद्वानों ने अन्वेपण आरम्भ कर दिया था।

साहित्य का इतिहास मानव के काल्पनिक विचार का इतिहास है। फिर भी इसके अध्ययन में कुछ बाह्य तथ्यों पर ध्यान देना भी आवश्यक है। इल्प्यिट और ओड़ेसी में प्राचीन गायाओं का संग्रह है। इनमें पूर्व की अपेक्षाकृत ऊंची और सीन्दर्यानुप्राणित सभ्यता और पश्चिम की अशक्त पर अपेक्षाकृत कट्टर और मुसज्जित सभ्यता के बीच के संघर्ष की झलक मिलती है।

यूनान और ट्राय वालों के संघर्ष का वास्तविक कारण क्या है? मन्मवनः यह कहना किठन होगा। क्या सचमुच रूढ़िवादी यूनानियों को यह असह्य था कि पूर्व का कोई अति सुन्दर राजकुमार किसी यूनानी मुन्दरी की उठा ले जाय? इस प्रश्न का उत्तर देना किठन होगा। पर उत्तरा रमरण रचना चाहिए कि इलियट मात्र से यूनान और ट्राय की गायाएँ गमाप्त नहीं हो जाती। यूनानी, हेलेनी, सिकन्दरी, एशियाई और र्छिटनी व्याप्या और मीमांमा उपलब्ध हों तो एक बहुत विशाल साहित्य नेगार हो जाय।

यदि एलियर और ओडेसी को भूमध्यसागर की सम्पूर्ण यूनानी और रोमन मध्यता का बाटबिल ममझ लिया जाय तो पूरा विषय विलकुल स्पन्ट हो जाय। इस प्रकार होमर की रचनाओं को लघुतर और बृहतर मना, यहां तक कि यूनान और रोम से प्रभावित संसार की दूसरी मध्याओं का, धार्मिक ग्रंथ समयना चाहिए। होमर की रचनाओं में एक साथ पर्म, नैनियना, स्वास्थ्य, घरेलू बंधे, बेदान्त और बीरता का किए होमर की उनमें आदिम और अविश्वांसिलत भूमध्यसागरीय मानव-जगत् के किए अवस्पर और बाठनीय गर्भा विषयों का समावेश है।

िर्देष ध्यात देने की यान यह है कि होमर की रचनाओं ने राजधानी केंद्र कीत देशों के जीवन को समान रूप से प्रभावित किया। हाँ, इनमें किया के दक्की वार्यातिक गायाएं और व्यालयाएँ जीव दी गई जिनका किकीय के सम्बन्ध नहीं था।

एकि हो। यस तालं जोर स्वारयानाओं या उल्लेख करते हुए हैरोडिटम १९९७ है कि जान की जलकी निनाल असंगत है। क्या यह सम्भव था १९९९ के एक एक रही के जिए सुद्ध छेड़ देना जब कि उसी काल में प्रतिदिन आठ सौ कुमारियाँ वाजार में सस्ते दाम पर विकती थीं? इस प्रकार वह युद्ध विलकुल निराधार वातों के लिए लड़ा गया।

होमर की रचनाओं ने जो सबसे बड़ा काम किया वह यह है कि उसने पूर्व के भूमध्यसागरीय धर्म की एक केन्द्रीय आधारिशला स्थापित की। यूनानी पुराणों को कोई अलग वस्तु नहीं समझना चाहिए।

होमर अपने भावों को पौराणिक अतीत काल से नहीं लाया, उसने जीवन के अपने अनुभव के आधार पर उनकी रचना की। होमर अपने देवताओं की पूजा करता है, पर वह यह नहीं चाहता कि उसके वे देव-पार्त्र एक दूसरे को गम्भीर दृष्टि से देखें, जैसा कि वह स्वयं इनमें से प्रत्येक को देखता है।

यूनानियों का मत है कि आपोलो अपने किवयों को पागल वना देता था, जिससे वे उससे सलाह लें और इस प्रकार उसका विचार मानवता की परीक्षा के लिए प्रकाशित हो सके। पर प्रत्येक किव की अपनी प्रवृत्ति, अपनी कल्पना होती थी, इसलिए वे देवताओं द्वारा आरोपित पागलपन से उतना प्रभावित नहीं हो पाते थे।

इसी से ये देवता कभी-कभी इन लोगों को अपने उपदेशों से वंचित कर देते थे। उदाहरणतः हिन्नू ईश्वर ने अपने अधींनस्य साउल को अपने उपदेशों से वंचित कर दिया। इसी तरह आपोलो ने भी अपने किवयों को अपने उपदेशों से वंचित कर दिया था।

महाकवि होमर ने अपने दोनों महाकाव्यों इलियड और ओडेसी में पिहले किसे लिखा इस सम्बन्ध में भी मतभेद हैं, लेकिन दोनों रचनाओं को पढ़ने के पश्चात् अनुमान होता है कि इलियड को ही उसने पहले लिखा होगा; क्योंकि इलियड के अनेक पात्रों का विकास ओडेसी में हुआ है।

इलियड की कथावस्तु बहुत सरल है। यूनान का सम्राट् आगामेनन, जिसे होमर एचिया कहता है, अपने भाई, स्पार्टी के मेनेलाउस के साथ अपने अधीन सभी राजकुमारों को ट्राय के राजा प्रियाम के विरुद्ध लड़ने के लिए भड़काता है, क्योंकि प्रियाम का एक वेटा, पेरिस, मेनेलाउस की स्त्री—आरगोस की सुन्दरी हेलन—को लेकर भाग जाता है। एचिया की सेनाएँ नौ वर्षों तक, अपने जहाजों के आसपास ट्राय के समुद्री तटपर तम्बू गाड़े रहती हैं, लेकिन यह झगड़ा तय नहीं हो पाता। इस बीच में पेल्यूस के वेटे और मिरिमन्डस के राजकुमार एचिलीस के नेतृत्व में ट्राय के कई नगरों को लूट लेते हैं।

इन लूटों के फलस्वरूप एचिलिस और उसके सेनापित के वीच एक आपसी झगड़ा खड़ा हो जाता है। आगामेनन को पुरस्कार-स्वरूप काइसीइस नाम की युवती मिलती है और वह उसे उसके वाप को सिपुर्द करने से अस्वीकार करता है। उसका वाप आपोलो का एक स्थानीय पुजारी है, जो अपनी लड़की को छुड़ाने के लिए धन लेकर आता है; किन्तु निराश लीट जाता है। पुजारी अपने ईश्वर की प्रार्थना करता है और इसके फलस्वरूप महामारी फैल जाती है।

जनता आगामेनन को बाध्य करती है कि वह पुजारी की लड़की उसको वापस कर दे और आगामेनन को प्रायश्चित्त-स्वरूप ऐसा करना पड़ता है। पर वह एचिलीस को पुरस्कार में प्राप्त लड़िकयों में से एक व्रिसीइस नामक लड़की पर अधिकार कर अपने घाटे की पूर्ति कर लेता है।

इनिलीस वड़ा कृद्ध हो जाता है और आगे लड़ने से इनकार कर देता है और रणक्षेत्र से अपनी मिरमिडन सेना हटा लेता है। एक क्षणिक विराम-सिन्य होती है, जिसमें मेनेलाउस और पेरिस को द्वन्द्व युद्ध करने का अवसर दिया जाता है। इसके वाद दोनों सेनाएँ फिर रणक्षेत्र में जुट जाती है, पर एचिलीस की अनुपस्थित के कारण एचिआ की सेनाएँ, जो अवतक ट्राय की सेनाओं को नगर की दीवारों के अन्दर ही वने रहने के लिए वाध्य किये रहती हैं, केवल अपनी सुरक्षा भर कर पाती हैं। यहाँ तक कि उन लोगों को अपने जहाजों और तम्बुओं के आसपास खाइयाँ और दीवारों वनानी पड़ती हैं।

पर इनकी यह रक्षा-व्यवस्था ट्राय के सेनापित हेक्टर द्वारा ध्वस्त कर दी जाती है। वह एचिआ के जहाजों में से एक में आग लगा देता है।

अब तक एचिलीस सभी तरह की प्रार्थनाओं के बाद भी लड़ने के लिए प्रम्तुन नहीं होता, फिर वह किसी तरह अपने मित्र पेट्रोक्लस को मिरिमडन मेनाओं का मेनापितत्व प्रदान करता है और उसे एचिअन सेनाओं की सहायता के लिए भेजना है। पेट्रोक्लस इस मिशन में सफल होता है, किन्तु वह इतना आगे बड़ जाना है कि ट्राय की दीवारों के अन्दर हेक्टर द्वारा मारा जाता है।

उस दुषंटना ने एचिकीम जाग उठता है। वह हेक्टर पर कुद्ध हो जाता रे और अपने मारे गये नाथों के लिये वड़े बोक में पड़ जाता है। वह प्राणितन ने समजीता कर लेता है और एक बार फिर मैदान में जतर पराण रे। द्राय की नेनाएं फिर एक बार अपने नगर की दीवारों के भीतर राजेट दी उपनी है, और अन्त में वह हेक्टर की मार टालता है। रलने ही में मन्तुष्ट न होकर वह अपने शत्रु के शव को अपमानित करना है।

हेक्टर के पिता राजा प्रियाम को देवता छोन, रात में एक्लिंग के तम्बू में जाकर हेक्टर का शब लाने के लिए प्रेरित करते हैं (एक्लिआ वाले शब-मंस्कार पर विशेष ध्यान देते थें) । एक्लिंग आई हो जाता है और हेक्टर की शब-प्रिया के लिए छोटा-मा एस-विराम होता है। यही दलियद की नमालि हो जाती है।

तथा दुश्यान है; किन्तु शब-दाह के माध-माध सेल-मूद की योजना होजी है और अनेक प्रकार की दौड़ और वीरता के प्रदर्शन के लिए पुरस्कार-विवरण होता है। भवानक विध्यंत के बाद भी मनोरंजन का यानावरण उपस्थित होता है। मयनिर्माण और नववेतना का प्रादुर्भाव होता है। इसमें प्रवीत होता है कि दुश्यान्त का उद्देश्य विनष्ट वस्तुओं के लिए शोक मनाना नहीं, यहिक कोई मसाधान मुझाना है।

होनर ने मानय-जीवन और उपकी निध-निध मनोवृत्तियों का इतना मजीव विक्षेत्रण किया है कि तीन हजार वर्षों के बाद भी बाज वे परिवर्तित नहीं हुई है। होमर ने जिला है—युद्ध मनुष्य का व्यवसाय है।

आज भी हमारे युग में युद्ध पूँजीरतियों का व्यवसाय ही है, वेकिन उस समय के और आज के द्ष्टिकोण में अन्तर है। उस युग में बीरता और पुरागर्ष ही पुराप का अरत या। आज विश्वासमात और कूटनीति ही प्रमुख सापन वन गये हैं। बिना युद्ध के ही घर बैठे मानव का सर्वनाय करने के विष् ऐंडम और हार्युंजन वसीं का आविष्टतर हो रहा है।

िन्तु उस समय रणधेष में प्रतिद्वन्द्वी को लिलकारकर सावपान करना और प्रनिल्त निषमों के अनुकूल अन्त्रों का ही प्रयोग उचित समझा जाना था। गूर्यास्त नक युद्ध का निर्णय न होने पर दोनों पक्ष के योद्धा किस तरह प्रमन्ननापूर्वक रणधेष्ठ ने आपम में उपहारों का आदान-प्रदान कर पापन छोटो थे। (हेक्टर ने अयाम को एक मुन्दर तलवार भेंट की और अयाम ने हेक्टर को एक मुनहली बेस्ट थी—उलियड सुक ७)।

योरों का रण-गोशल दियलाने हुए होमर ने उनके हृदय में तनिक भी दया और धमा का भाव जाग्रत होने नहीं दिया था। अपने धात्रु की मुक्ति के लिए अनेक प्रलोभन मिलने पर भी तत्काल ही उसे मीत के घाट उतार दिया गया था। किसी भी स्थिति में उसे छोड़ा नहीं गया। दूसरी और कितने ही बीर योदा, रणक्षेत्र में अपने मित्रों के बीर-गित प्राप्त करने पर, सरल बालकों की भांति बिलसते और अश्रुपान करते थे। दन लूटों के फलस्वरूप एचिलिस और उसके सेनापित के वीच एक आपसी झगड़ा खड़ा हो जाता है। आगामेनन को पुरस्कार-स्वरूप काइसीइस नाम की युवती मिलती है और वह उसे उसके वाप को सिपुर्द करने से अस्वीकार करता है। उसका वाप आपोलो का एक स्थानीय पुजारी है, जो अपनी लड़की को छुड़ाने के लिए धन लेकर आता है; किन्तु निराश लीट जाता है। पुजारी अपने ईश्वर की प्रार्थना करता है और इसके फलस्वरूप महामारी फैल जाती है।

जनता आगामेनन को वाध्य करती है कि वह पुजारी की लड़की उसको वापस कर दे और आगामेनन को प्रायश्चित्त-स्वरूप ऐसा करता पड़ता है। पर वह एचिलीस को पुरस्कार में प्राप्त लड़िकयों में से एक त्रिसीइस नामक लड़की पर अधिकार कर अपने घाटे की पूर्ति कर लेता है।

इचिलीस बड़ा कुद्ध हो जाता है और आगे लड़ने से इनकार कर देता हैं और रणक्षेत्र से अपनी मिरिमडन सेना हटा लेता है। एक क्षणिक विराम-सिन्ध होती है, जिसमें मेनेलाउस और पेरिस को द्वन्द्व युद्ध करने का अवगर दिया जाता है। इसके बाद दोनों सेनाएँ फिर रणक्षेत्र में जुट जाती है, पर एचिलीस की अनुपस्थित के कारण एचिआ की सेनाएँ, जो अवतक ट्राय की सेनाओं को नगर की दीवारों के अन्दर ही बने रहने के लिए बाध्य किये रहती है, केवल अपनी सुरक्षा भर कर पाती हैं। यहाँ तक कि उन लोगों को अपने जहाजों और तम्बुओं के आसपास खाइयाँ और दीवारों वनानी पड़ती हैं।

पर इनकी यह रक्षा-ब्यवस्था ट्राय के सेनापित हेक्टर द्वारा ध्वस्त गर यी जाती है। वह एचिआ के जहाजों में से एक में आग लगा देता है।

अब तक एचिकीस सभी तरह की प्रार्थनाओं के बाद भी लड़ने के लिए प्रमनुत नहीं होता, फिर वह किसी तरह अपने मित्र पेट्रोक्लस को मिरमिडन रेग्नाओं का मेनापितत्व प्रदान करता है और उसे एचिअन सेनाओं की सहायता के लिए भेजना है। पेट्रोक्लम इन मिशन में सफल होता है, किन्तु वह इतना आरे यह जाना है कि ट्राय की दीवारों के अन्दर हेक्टर द्वारा मारा जाता है।

उस पूर्वतना ने एचिन्हीन जाग उठता है। वह हेक्टर पर कुद्ध हो जाता दें और अपने मारे गये नाथी के न्यिये बड़े बीक में पड़ जाता है। वह अधामना से समझीता कर नेता है और एक बार फिर मैदान में उतर पणा है। द्राय की सेनाएं फिर एक बार अपने नगर की दीवारों के भीतर रहेड की डार्जी हैं. और अन्त में बह हेक्टर की मार डालता है। इतने ही से सन्तुप्ट न होकर वह अपने शत्रु के शव को अपमानित करता है।

हेक्टर के पिता राजा प्रियाम को देवता लोग, रात में एचिलीस के तम्बू में जाकर हेक्टर का शव लाने के लिए प्रेरित करते हैं (एचिआ वाले शव-संस्कार पर विशेष ध्यान देते थे)। एचिलीस आई हो जाता है और हेक्टर की शव-क्रिया के लिए छोटा-सा युद्ध-विराम होता है। यही इलियड की समाप्ति हो जाती है।

कया दुःखान्त है; किन्तु शव-दाह के साथ-साथ खेल-कूद की योजना होती है और अनेक प्रकार की दौड़ और वीरता के प्रदर्शन के लिए पुरस्कार-वितरण होता है। भयानक विष्वंस के बाद भी मनोरंजन का बातावरण उपस्थित होता है। नवनिर्माण और नवचेतना का प्रादुर्भाव होता है। इससे प्रतीत होता है कि दुःखान्त का उद्देश्य विनष्ट वस्तुओं के लिए शोक मनाना नहीं, बल्कि कोई समाधान सुझाना है।

होमर ने मानव-जीवन और उसकी भिन्न-भिन्न मनोवृत्तियों का इतना सजीव विश्लेषण किया है कि तीन हजार वर्षों के बाद भी आज वे परिवर्त्तित नहीं हुई हैं। होमर ने लिखा है—युद्ध मनुष्य का व्यवसाय है।

आज भी हमारे युग में युद्ध पूँजीपितयों का व्यवसाय ही है, लेकिन उस समय के और आज के दृष्टिकोण में अन्तर है। उस युग में वीरता और पुरुपार्य ही पुरुप का अस्त्र था। आज विश्वासघात और कूटनीति ही प्रमुख साघन वन गये हैं। विना युद्ध के ही घर वैठे मानव का सर्वनाश करने के लिए ऐटम और हाइड्रोजन वमों का आविष्कार हो रहा है।

किन्तु उस समय रणक्षेत्र में प्रतिद्वन्द्वी को ललकारकर सावधान करना और प्रचलित नियमों के अनुकूल अस्त्रों का ही प्रयोग उचित समझा जाता था। सूर्यास्त तक युद्ध का निर्णय न होने पर दोनों पक्ष के योद्धा किस तरह प्रसन्नतापूर्वक रणक्षेत्र से आपस में उपहारों का आदान-प्रदान कर वापस लौटते थे। (हेक्टर ने अयास को एक सुन्दर तलवार भेंट की और अयास ने हेक्टर को एक सुनहली वेल्ट दी—इलियड बुक ७)।

वीरों का रण-कौशल दिखलाते हुए होमर ने उनके हृदय में तिनक भी दया और क्षमा का भाव जाग्रत होने नहीं दिया था। अपने शत्रु की मुक्ति के लिए अनेक प्रलोभन मिलने पर भी तत्काल ही उसे मौत के घाट उतार दिया गया था। किसी भी स्थिति में उसे छोड़ा नहीं गया। दूसरी ओर कितने ही वीर योद्धा, रणक्षेत्र में अपने मित्रों के वीर-गित प्राप्त करने पर, सरल बालकों की भांति बिलखते और अश्रुपात करते थे।

मनुष्य की कून्ना चरम सीमा पर पहुँच जाती है जब पराजित शबु में प्राण छेने पर भी उसकी प्रतिहिंसा शान्त नहीं होती। वह शब का हाथ और सिर काटकर अपने साथ छे जाता है और छोगों को दिखळाकर अपने को विजयी ममझता है।

ं होमर लिखता है—मनुष्य सब चीजों से थक जाता है। अधिकता की मीमा पर पहुँचने पर वह प्रेम, निद्रा, संगीत और नृत्य से ऊब जाता है और लम्बे युद्ध को देखकर वह चिल्ला उठता है—'पर्याप्त', लेकिन ये ट्राय-जन नायारण मनुष्य नहीं है, ये युद्धलोलुप हैं।

युद्ध में जाते समय हेक्टर अपने पुत्र को गोद में लेने के लिए हाथ फैलाता है। पर लड़का चिल्लाकर अपनी नसे की छाती से चिपक जाता है। वह अपने पिता के कीने के शिरस्त्राण को देखकर डर जाता है। इस पर हेक्टर और उमकी र्यो हैंन पड़ती हैं। हेक्टर अपना शिरस्त्राण भूमिपर रख देता है. किर वह अपने वेटे को चूमता है, अपनी गोद में लेकर प्यार परना है और जिउम और दूसरे देवताओं से प्रार्थना करता है—हे देवताओं, आर्यावाद दो कि मेरा यह लड़का मेरे जैसा ही द्राय में सर्व-प्राप्त हो, मेरे ऐसा ही वीर और बल्डाली हो और इल्यिड का शक्ति-प्रार्थ राजा हो। जब यह युद्ध-क्षेत्र से लीटकर आवे तो सब लोग यही परं-प्या एक ऐसा पुरुप है जो अपने पिता से भी श्रेष्ट हैं। यह घर पर अपने मारे हुए शत्रुओं के खून से रेंगे कबच आदि लाने में समर्थ हो और उन प्रारं भारता हो। साता को अपनी विजय से प्रसन्न कर सके।

ोंनर भाग्ययादी था। उसका विश्वास था कि मनुष्य का शरीर एक्ट कर रोटें भी कायर अथवा बीर भाग्य ने दूर नहीं हो सकता।

दा िनादा है—मानव अपनी पीढ़ी में बृक्ष की पत्तियों की भौति है। पन पठड़ा है और उस वर्ष की पत्तियां विषय जाती है, लेकिन बृक्ष फिर हुई बीगरों की जहम देता है और नवीन पत्तियाँ वर्षा में हरी-भरी रू कि है। इसे लग्न एक पीढ़ी का विकास होता है और दूसरी अपने कि है महीर पहुंचन है।

देशिया को तथ हम भारतीय दिख्य में पहते हैं तब उसमें हमें भार-रेड़ शिक्स के तथा रामानता दिखाई पहती हैं। जैसे कोई पवित्र कार्य र तथे पढ़ा होता तथा थीं जातना, क्षमा मांगने के लिए नम्रतापूर्वक पैरी र तथा पढ़ा, यह ने समय स्त्रियों या घर में रहतर चर्या चलाना और र तथा है हैं। रेप्या। मर्ग्य पर पड़ी की चिना पर शब को जला देना, मृत्यु के वाद दस दिन तक विलाप करना और वारहवें दिन भोज देकर निवृत्त होना, इत्यादि।

जिस तरह भारतीय ग्रामीण स्त्रियाँ पित की मृत्यु पर करुण ऋन्दन और विलाप करती हैं, ठीक उसी स्वर में हेक्टर की पत्नी का रुदन सुनाई पड़ता है।

भारत के दो महान् ग्रन्थ वाल्मीकीय रामायण और महाभारत का होमर पर निस्सन्देह प्रभाव पड़ा था। इन ग्रन्थों से होमर की रचनाओं की तुलना करने पर बहुत सी वातें समान प्रतीत होती हैं। भारतीय विद्वानों के लिए अभी यह विषय अनुसन्धान का है।

अव संक्षेप में होमर के दूसरे महाकाव्य ओडेसी की कथावस्तु दे देना उपयुक्त होगा।

यह कहानी ओलिम्पियन देवताओं के एक सम्मेलन से आरम्भ होती हैं। यह ट्राय के पतन के दस वर्ष वाद की घटना है। जिउस सम्मेलन का अध्यक्ष वनता है और वह आगामेनन के भाग्य का पर्यालोचन करता है। आगामेनन ट्राय की विजय से लौटते समय अपनी स्त्री, क्लाइहीमनेस्त्रा और उसके प्रेमी ईजीस्यूस द्वारा मार डाला जाता है।

होमर इस दुःखान्त कया को प्रस्तुत करते हुए कलंकिनी क्लाइहीमनेस्त्रा और ओडेसीउस की पतिव्रत-धर्म-परायणा महिपी पेनेलोप की पारस्परिक तुलना करता है।

इसके बाद ओडेसी उस की चर्चा चलायी जाती है और यह विचार किया जाता है कि इस दुर्भाग्य-ग्रस्त पथ-भ्रष्ट राजा को फिर से उसकी राजधानी में प्रतिष्ठित किया जाय।

ओडेसीउस समुद्र के देवता पोसीडन के द्वेप के कारण दस वर्षों तक मटकता रहा और अपने निवास-स्थान इथाका न लीट सका। वह ओगी-जिया द्वीप में कालिरसो नाम की परी द्वारा वंदी वना लिया जाता है, यह एक अपेक्षाकृत कम शक्तिशालिनी देवी हैं जो पिछले सात वर्षों से ओडेसीउस को अपने वश में करने का प्रयत्न करती रही है। अस्तु।

यह निश्चय किया जाता है कि देवताओं का दूत हरिमज ओडेसीउस की मुक्ति के लिए भेजा जाय। उधर एथिन नाम की देवी इथाका जाकर ओडेसीउस के पुत्र, हेलेमाकूस को प्रेरित करती है कि वह जाकर अपने बहुत दिनों से खोये हुए पिता की खोज करे और यदि वह न मिल सके तो उसकी अनुपस्थित में जो अवाञ्छनीय स्थिति उत्पन्न हो गई है उसको सम्हाले। मनुष्य की कूरता चरम सीमा पर पहुँच जाती है जब पराजित शत्रु के प्राण छेने पर भी उसकी प्रतिहिंसा ज्ञान्त नहीं होती। वह जब का हाथ और सिर काटकर अपने साथ छे जाता है और लोगों को दिखलाकर अपने को विजयी नमझता है।

े होमर िलवता है—मनुष्य सब चीजों से यक जाता है। अधिकता की मीमा पर पहुँचने पर वह प्रेम, निद्रा, संगीत और नृत्य से ऊव जाता है और लम्बे युद्ध को देखकर वह चिल्ला उठता है—'पर्याप्त', लेकिन ये ट्राय- जन साधारण मनुष्य नहीं हैं, ये युद्धलोलुप है।

युद्ध में जाते समय हंक्टर अपने पुत्र को गोद में लेने के लिए हाथ फैलाता है। पर लड़का चिल्लाकर अपनी नर्स की छाती से चिपक जाता है। वह अपने पिना के कांसे के शिरस्त्राण की देखकर डर जाता है। इस पर हेक्टर और उसकी स्त्री हँस पड़ती हैं। हेक्टर अपना शिरस्त्राण भूमिपर रख देना है, फिर वह अपने बेटे को चूमता है, अपनी गोद में लेकर प्यार करना है और जिउम और दूसरे देवताओं से प्रार्थना करता है—हे देवनाओं, आशीर्वाद दो कि मेरा यह लड़का मेरे जैसा ही ट्राय में सर्व-प्रान्छ हो, मेरे ऐसा ही बीर और वलशाली हो और इलियड का शक्ति-धाली राजा हो। जब यह युद्ध-क्षेत्र से लीटकर आवे तो सब लीग यही यहं—'यह एक ऐना पुरुष है जो अपने पिता से भी श्रेष्ठ है'। यह घर पर अपने मारे हए शत्रुओं के खून से रैंगे कवच बादि लाने में समर्थ हो और उन प्रान्थ अपनी माता को अपनी विजय से प्रसन्न कर सके।

रोमर भाग्यवादी था। उसका विख्वास था कि मनुष्य का शरीर भाग्य कर कोई भी कायर अथवा वीर भाग्य से दूर नहीं हो सकता।

यह लियता है—मानव अपनी पीड़ी में वृक्ष की पत्तियों की भौति है। एउन नलता है और उम वर्ष की पत्तियों विखर जाती हैं, लेकिन वृक्ष फिर हुई गीति की उन्म देता है और नवीन पनियाँ वर्षा में हुई-भरी है। हमी तरह एक पीड़ी का विकास होता है और दूसरी अपने हमा के गर्मार पहुँचनी है।

र्राताः में जब तम भारतीय दिष्ट ने पढ़ते हैं तब उसमें हमें भार-रिंग निम्न से कान समानता दिसाई पड़ती है; जैसे कोई पिवत कार्य रिंग निम्न के कीता हाथ थी डालना, क्षमा मांगने के लिए नम्रतादूर्वक पैसे एक पिर पाना, सुत्र से समय स्त्रियों का घर में रहकर चर्चा चलाना और कार्यों के उसे करना। सस्ते पर तकड़ी की चिना पर बाब की जला देना, मृत्यु के बाद दम दिन तक विकाप करना और बारहवें दिन भोज देकर निवृत्त होना, इत्यादि।

जिस तरह भारतीय प्रामीण रिषयां पति की मृत्यु पर करण फन्दन और विचाप करनी हैं, ठीक उसी स्वर में देवटर की पत्नी का खदन सुनाई पड़ना है।

भारत के थे। महान् पत्य बाल्मीकीय रामायण और महाभारत का होमर पर निस्तन्देह प्रभाय पड़ा था। इन गत्यों ने होमर की रचताओं की तुल्ना करने पर बहुत की बातें समान प्रनीत होती है। भारतीय विद्वानों के लिए अभी यह विषय अनुनत्थान का है।

अब संक्षेप में होमर के दूसरे महाकाव्य ओडेसी की कथावस्तु दे देना उपयुक्त होगा।

यह फहानी ओलिम्पियन देवनाओं के एक सम्मेलन से आरम्भ होती है।
यह द्राय के पतन के दस वर्ष बाद की घटना है। जिउन सम्मेलन का
अध्यक्ष बनता है और वह आगामेनन के भाग्य का पर्यालोचन करता है।
आगामेनन द्राय की विजय में लौटते समय अपनी स्त्री, क्लाइहीमनेस्त्रा और
उनके प्रेमी ईजीस्यूम हारा मार डाला जाता है।

होगर इस दुःसान्त कथा को प्रस्तुत करते हुए कलंकिनी क्लाइहीमनेस्या और ओडेसी इस की पतिव्रत-धर्म-परायणा महिषी पेनेलोप की पारस्यरिक नुलना करता है।

इसके बाद ओडेसीडस की चर्चा चलायी जाती है और यह विचार किया जाता है कि इस दुर्भाग्य-प्रस्त पय-भ्रष्ट राजा को फिर से उसकी राजधानी में प्रतिष्ठित किया जाय।

ओडेसीडम ममुद्र के देवता पोसीटन के द्वेप के कारण दम वर्षों तक मटकता रहा और अपने नियास-स्थान इथाका न छोट सका। वह ओपी-जिया द्वीप में काल्टिरसो नाम की परी द्वारा बंदी बना लिया जाता है, यह एक अपेक्षाकृत कम अवित्रशालिनी देवी है जो पिछले सात वर्षों से ओडेसीडस को अपने बदा में करने का प्रयत्न करती रही है। अस्तु।

यह निश्चय किया जाता है कि देवताओं का दूत हरिमज ओडेसीउस की मुक्ति के लिए भेजा जाय। उधर एथिन नाम की देवी इयाका जाकर ओडेसीउस के पुत्र, हेलेमाकूस को प्रेरित करती है कि वह जाकर अपने बहुत दिनों से खोये हुए पिता की खोज करे और यदि वह न मिल सके तो उसकी अनुपरियित में जो अवाञ्छनीय स्थित उत्पन्न हो गई है उसको सम्हाले। ओडेसीउस की अनुपस्थिति में इथाका के वहुत से राजकुमार और आस-पास के द्वीपों के दूसरे प्रेमी लोग पेनेलोप को व्याहने के लिए उसके महल को घेरे रहते हैं। देवताओं के इस सम्मेलन में इन्हीं प्रेमियों के विनाश का उपाय ढूँढ़ा जाता है।

होमर वड़ा दूरदर्शी था। उसने नाटक-गृह वनने के पहले ही नाटकों की उत्पत्ति की थी। उसकी रचनाओं को पढ़कर विश्वास होता है कि वह एक महान् कथाकार था। इसमें संदेह नहीं कि वह साहित्य की खान था, जिसमें से अगणित रत्न विश्व में निकल चुके और निरन्तर निकलते रहेंगे।

### य्वानी नाटककार

यूनानी रंगमंच अपने विकास की चरम सीमा पर पहुँचकर एक राज्य-मंचालित संस्था वन गयी थी। वहाँ दासों और निम्न समाज के लोगों के लिए समान रूप से मनीरंजन का साधन प्रस्तुत होता था। यह इसका-र्ल्लम, साफोक्लीज, यूरिपिडीज और ऐरिस्टोफिनीज आदि नाटककारों का युग था। प्रत्येक व्यक्ति नाटक के टिकट के लिए दो ओवोल (आठ आने के लगभग) देने में समर्थ होता था। यदि कोई असमर्थ होता तो वह नगर के गर्जाची से मिलकर प्रायंना करता था कि उसका शुल्क माफ हो। यही एयेंस के नगर-राज्य का नियम था।

एयंग्रं का सबसे पहिला रंगमंच एकोपोलिस की ढाल पर डिओनिसस एल्प्योरिडम बाला रंगमंच था। इसका अवशेष अब तक सुरक्षित है। गर्को पहिलो मीटें लकड़ी की बनी थीं और रंगमंच भी लकड़ी का ही बना था। उत्तर क्लिंक्सर के अनुसार सम्भवतः इसकाईलस, साफोक्लीज, प्रिजिश के कुर्यान और ऐरिस्टोफिनीज के मुखान्त नाटकों को दर्शकों ने उन्हें लागों को नीटों पर बैटकर देवा होगा। एथेंस का रंगमंच सम्भवतः जिल्ला नाम के बिन मंत्री के नमय में बनकर तैयार हुआ था, जिसका अपरेश के कि इस के कि एवेंस का रंगमंच बातर की समय में बनकर तैयार हुआ था, जिसका का राजिश के कि इस की नमत की प्रमाण है कि एवेंस का रंगमंच बातर की नमतल मूमि पर था। इस कथा के अनुसार पर उन्होंने उन्होंने सार्टिनास और कीरिनस के बीच के एक संबर्ध

में टूट गया था और इसने बहुत से लोग मर गये थे। इस पर यह निश्नय हुआ कि रंगमंत्र की सीटों के लिए कोई प्राकृतिक पहाड़ी जैसी जगह होनी चाहिए।

यह सम्भव है कि आरम्भ में यूनानी नाटक धार्मिक उत्सवों के अवसर पर मेलें जाने के लिए रचे गये हों, पर वे तत्वतः कभी धार्मिक न रहे। नाटक सबंधा धर्म-निरपेक्ष होता था और धार्मिक भावना के ठीक विपरीत पड़ता था। ये नाटक-प्रनिवंगिताएँ दिसम्बर या जनवरी के लिनीयन त्यीहार के अवसर पर और मार्च या, अप्रैल में होनेवाले डायोनिनियन त्यीहार के अवसर पर वर्ष में दो बार होती घीं। ये धार्मिक पर्व हुआ करते थे। यहां धार्मिक का अभिप्राय धर्म ते नहीं हैं। बान्तव में ये धार्मिक पर्व तब आरम्भ हुए जब यूनानियों ने धार्मिक मान्यनाएँ ही छोड़ दी थीं। डायोनिनयन के पर्व के अवसर पर उसकी प्रतिमा मन्दिर ने उठाकर रंगमंच पर ले जाकर रंगी जाती घी, जिसका अभिप्राय यह था कि उस अवसर पर काम-धाम बन्द हो जाना था। दान अपने स्वामी से समता के आधार पर काम-धाम बन्द हो जाना था। दान अपने स्वामी से समता के आधार पर मिलता था, और सब एक दूसरे ने मजाक करने में स्वतन्त्र थे और गाली देने की पूरी छूट होती थी। बिना केंच-नीच के भेद-भाव के, इस अवसर पर, हर एक को शराब धीने तथा गुलकर प्रेम करने की अनुमित होती थी।

इसकाईलस के काल में दु:सान्त नाटक पूर्वी भूमध्यसागर की एक कला हो चुकी थी। मताब्दियों से लोगों का यह विस्वास हो चुका था कि ऐतिहासिक या दु:सान्त घटनाएँ ही दर्गकों के मामने घटा करती थीं। रंगमंच पर केवल एक वक्ता होता था और उसकी वाणी और क्रियाओं को ममजाने के लिए 'कोरस' हुआ करता था। इसकाईलस ने इस कला में नवीनता की उद्भावना की थी। इसकाईलस, साफोक्लीज और यूरिपिटीज ने ऐसी कला-मृतियाँ प्रस्तुत कीं जो उन परिस्थितियों में अनिवायं होने के माय ही उनकी मौलिक मृतियाँ थीं। उनसे पहले या वाद की कला को देखने पर यह स्पष्ट आत होता है कि उनकी मृतियाँ वेजोड़ हैं। उनमें युटि नाममात्र के लिए भी नहीं दिसाई पड़ती है।

होमर की रचनाओं में भी मुटि नहीं दिसाई पड़ती। पर उसकी वर्ण-नात्मक शैली अनिवार्यतः उसकी कथा-बस्तु का मूत्र अविच्छित्र नहीं छोड़ पाती। इस दृष्टि से इनमें यूनानी दुःसान्तों की कथा-बस्तु की एकसूत्रता नहीं दिसाई पट़ती, तथापि इलियट, और कुछ हद तक ओडेसी ने भी तीनों दु:खान्त नाटककारों को किसी न किसी रूप में प्रभावित किया था।
यदि उस घाटी में बन्धन में रखे गये प्रोमेथिउस के मौन की तुलना एचििलज के मौन से करें, जब पेट्रोक्लस का शव उसके तम्बू में लाया जाता
है, तो दोनों में एक बहुत बड़ा मेल दिखाई पड़ता है। इस प्रकार इलियड
में विशेष अन्वेषण करने पर ऐसे बहुत से उदाहरण दिये जा सकेंगे।

होमर की रचनाएँ यूनानी वाइविल समझी जाती थीं, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि यूनानी नाटककार उसकी दोनों रचनाओं से ही अपनी कथा-बस्तु चुना करते थे। महाकाव्य वाली शैली प्रत्येक जाति के इतिहास में किसी न किसी समय आवश्यक होती है। किन्तु जब वह एक वार पूर्ण विकास को प्राप्त कर लेती है तो दूसरी शैलियों का विकास अनिवार्य हो जाता है। महाकाव्य एक ही स्वर में इतिहास विशेष को गाता है। यदि इसको उपमा देकर समझाना चाहें तो यह कह सकते हैं कि जब मनुष्य एक समूह में किसी यात्रा के लिए निकल पड़ता है, तब मार्ग में विविध गानों और सामूहिक गानों से उसका मनोरंजन हो पाता है; किन्तु जब वह किसी नगर में बस जाता है, तब उसे किसी स्थायी मनोरंजन के साधन की आवश्यकता पड़ती है। ई० पू० १००० से ई० पू० ५०० तक भूमध्य-सागर के पूर्वी तटों और द्वीपों में यही बात हुई। पहले तो होमर की शैली के गीत थे जिन्हें एक ही पात्र गाता था। बाद में, बीच-बीच में, सामू- हिक गान सिम्मिलित किये जाने लगे।

यूनानी नाटकों की उस अवस्था में इिलयड और ओडेसी जैसी कथाओं की नाटक का रूप देना असम्भव था। धीरे-धीरे नृत्य और अपेक्षाकृत विकितन 'कीरस' आदि जोड़ने से यूनानी नाटक विकिसत होते गये। उसकार्रलम से पहिले यूनानी नाटक धार्मिक पर्वों के अवसर पर की जाने-धार्ला एक पूजा के रूप में था। उस समय के उच्च वर्ग वाले इन नाटकों के द्वारा अभिक वर्ग में यह धारणा बनाना चाहते थे कि उनको (श्रमिकों को) उच्च वर्गों की सेवा—अनुशासन और आज्ञाकारिता के साथ—करनी नाहिये, वर्गोंक वे ऑलिस्पस के देवताओं के अंश हैं।

युनानी दुःसान्त और मुसान्त नाटकों में सभी विषयों, यथा नैतिक, राज्नीतिक, सामाजिक, या फिर साधारण वातचीत का भी समावेश रहता था। एतेंस के युनानी लोग अपने इतिहास के एक बहुत बड़े समय तक, यह विवादिश्य और वकवादी लीग थे। इसका कारण उनका प्रजा-सर्तराक और साम्यवादी संघटन था जहाँ प्रत्येक नागरिक को अपने समय का कुछ भाग अगोरा या असेम्बली की वहस में लगाना पड़ता था। दास प्रथा होने के कारण भी प्रत्येक व्यक्ति को कुछ अवकाश के क्षण प्राप्त हो जाते थे। इसके अतिरिक्त, उचित शिक्षा-व्यवस्था के कारण उनके मस्तिष्क और वृद्धि का अच्छा विकास हो गया था। पुरुषों को गार्हस्थ्य कार्यों से मुक्ति मिली हुई थी, क्योंकि यह कार्य सर्वथा स्त्रियों का उत्तरदायित्व समझा जाता था।

यद्यपि समय-समय पर युद्ध होता रहता था और राजनीतिक प्रश्न कभी कभी सर्वाधिक महत्त्व के प्रश्न हो जाते थे; किन्तु वीच-वीचं में इन वातों से अवकाश मिल जाया करता था। ऐसे समय में जीवन, जगत् की प्रकृति, लेउस के परिवार के भाग्य या वंश-परम्परा पर वहस हुआ करती थी। इसके अतिरिक्त, इस पर विचार किया जाता था कि इसका-ईलस शरावी है या नहीं। इसी प्रकार दूसरे नागरिकों के गुण-अवगुण की चर्चा हुआ करती थी।

य्नानी नाटकों में सबसे उल्लेखनीय नाटककारों की स्वतंत्रता है। केवल स्वतंत्रता ही नहीं, अपितु स्वच्छन्दता भी है। वे साधारण मानहानि तक ही नहीं रुकते थे। उदाहरणतः ऐरिस्टोफिनीज को राज्य के अधिनायक आलिसिवियाडीज और क्लिअन की कड़े से कड़े शब्दों में आलोचना करने में कोई झिझक नहीं होती थी। इसका कारण यह था कि सभी राजनीतिक, सामाजिक या व्यक्तिगत विपयों में जनमत का वड़ा महत्त्व था। यूनानी नैतिकता की आधार-शिला यह प्रश्न था कि जनता क्या समझेगी? जनमत का महत्त्व इतना था कि ऐसे तार्किक शिक्षकों का एक सम्प्रदाय ही खड़ा हो गया जो सोफिस्ट नाम से प्रसिद्ध हुए। इनका काम यह था कि ये जनता को जीवन का ढंग सिखावें, ठीक वैसे ही जैसे आजकल पश्चिमी देशों की व्यापारिक संस्थाएँ व्यापार-मनोविज्ञान की शिक्षा दिया करती हैं।

यूनान में, आरम्भ में, 'कोरस' ही नाटक का एक रूप था। कोरस में एक ही व्यक्ति अपनी भावनाओं को गीत के रूप में उपस्थित करता था। यह गीत दुःखान्त ही होता था। आनन्दातिरेक में ही एक अभाव की वेदना की पुकार छिपी रहती हैं। यूनानी पर्वो में मानव-प्रकृति भावक और संवेदनशील होती हुई सी जान पड़ती हैं। नशे में. चूर लोगों के ये गीत प्राचीन यूनान में अश्रुतपूर्व थे। डायोनिसस का संगीत विशेप रूप से भय और आतंक उत्पन्न करता था। जो संगीत आपोला-कला के नाम से ज्ञात था, वह स्वर-लहरी भर था जो वाद में एक व्यवस्थित रूप में आया।

आपोला का संगीत जहाँ शिल्प से अधिक सम्बन्ध रखता था वहाँ डायोनिसस का संगीत मानव की भावनाओं को अभिव्यक्त करने में समर्थ होता था।

गीतिकार की प्रतिभा चित्रों और प्रतीकों के एक जगत् के प्रति जागहक रहती है, यह उसकी आत्म-विस्मृति और एकता का परिणाम होता है।
इस अवस्था में एक अपूर्व रंग, एक अपूर्व घटना और तीव्रता होती है।
यह दूसरे कलाकार और महाकवियों में नहीं मिलती। महाकि अपने
कथा-नायकों में ही रमे रहते हैं। इसके ठीक विपरीत, गीतिकारों के चित्र
उनकी आत्मा के चित्र होते हैं। निस्सन्देह, इनमें और दूसरे जीवित
प्राणियों में अन्तर होता है। इन कवियों का व्यक्तित्व आधारिक होता
है। जर्मन दार्शनिक शोपेनहावर के अनुसार गीति, गीतिकार की अपनी
इच्छा होती है, कभी-कभी अतृप्त इच्छा जो भावुकता, आसित या मन
की एक विशेष प्रवृत्ति परिलक्षित कराती है। इसलिए गीतियों में गीतिकार
की व्यक्तिगत इच्छा और उसके वातावरण के प्रभाव का एक अच्छा मिश्रण
मिलता है। इस मेल के लिए भिन्न-भिन्न सम्वन्धों की कल्पना की जाती
है। गीतिकार की इच्छा उसके वातावरण को अपने रंग में रेंग लेती है, उसी
प्रकार ने वातावरण भी गीतिकार की इच्छा को अपने रंग में रेंग लेता है।
वास्तविक गीति इन्हीं दोनों तत्त्वों के सम्यक् मिश्रण की अभिव्यक्ति होती है।

यूनानी नाटकों में दुःखान्त का उपयोग कैसे हुआ ? इस सम्बन्ध में एक प्राचीन कहानी है—राजा मिटास वहुत दिनों तक जंगलों में बुद्धिमान् सिलेनस को खोजता रहा जो टायोनिसस का साथी था। जब वह उसके अधिकार में आ गया तब राजा मिटास ने उससे पूछा कि मनुष्य के लिए सबसे उपयोगी वस्तु क्या है ?

स्थिर और मीन होकर उस किन्नर ने कोई उत्तर नहीं दिया।

जब राजा ने हठ किया तो वह ठहाका मारकर हँसा और कहने लगा—अरे मरणबील मनुष्य-जाति, दुर्देव और विपत्ति की सन्तान! क्यों मज़में ऐने प्रथन का उत्तर चाहते हो, जो तुम्हारे लिए न सुनना अधिक श्रेयन्तर होगा! जो सबसे अच्छी वस्तु है वह तो सदैव तुम्हारे लिए अप्राच्य रहेगी। वह है, जन्म न छेना, अस्तित्व में न आना, 'कुछ नहीं' रहना। पर उसने बाद तुम्हारे लिए जो अच्छी वस्तु है, वह मृत्यु है। इस रहस्य को मृनानी दुःसान्त नाटकों की कुंजी समझना चाहिए। यूनानी लोग, जीवन अस्तित्व में अने के दुःस को जानते थे। यही तथ्य यूनानी दुःखान्तों के विभन्न पात्रों ने प्राप्त होता है।

## इ था छो स

(५२५-४५६ ईसा पूर्व)

इसकाईलस यूनान का प्रथम नाटककार था। अपनी युवावस्था में उसने भिन्न-भिन्न प्रकार की किवताएँ लिखने का प्रथन किया था। पच्चीस वर्ष की अवस्था में उसने दुःखान्त लिखने का प्रथम प्रथास किया था। अव उसके लिखे नाटक नहीं मिलते और उसके सम्बन्ध में भी विशेष पता नहीं लगता। इतना ज्ञात है कि अपने नाटक के प्रदर्शन में इसकाईलस स्वयं उसमें एक पात्र बना था। इसके बाद इसकाईलस मराठन के युद्ध में एक सैनिक के रूप में आता है। वह अपने को एक नाटककार की अपेक्षा सैनिक अधिक मानता था। मराठन के युद्ध के दस वर्ष बाद उसने सलामिस के युद्ध में भाग लिया था और उसके पश्चात् प्लेटिया में एथेंस की सेना में भर्ती हुआ था। दोनों युद्धों के बीच और उनके बाद वह व्यंग्य नाटक और दुःखान्त नाटक लिखता रहा। यह निश्चित रूप से ज्ञात नहीं कि इन व्यंग्य नाट्यों की वास्तविक रूपरेखा क्या थी। पर इतना मालूम है कि कुछ ऐसे दृश्य थे, जिनमें शब्द और संगीत होते थे। इसके पात्र वकरे की खाल के से कपड़े पहनते थे, नकाव और पूँछ लगाते थे।

व्यंग्य नाटकों और दुःखान्तों में मुख्य अन्तर यह था कि दुःखान्तों के चिरित्र अधिक परिष्कृत होते थे। ठीक वैसे ही जैसे व्यंग्य नाटक 'कोमस' नाट्यों से अधिक परिष्कृत थे।

४७२ ई० पू० में डायोनिसस के उत्सव के अवसर पर इसकाईलस को उसके नाट्य-चानुर्य्य के लिए एक पुरस्कार मिला था। उस समय की रचनाओं में केवल 'परसी' अब तक उपलब्ध हैं। यदि अरस्तू को प्रमाण मानें तो यह मानना पड़ेगा कि अपनी इस रचना के समय तक इसकाईलस ने दुःखान्त नाटकों में क्रान्ति उपस्थित कर दी थी। उसने न केवल एक पात्र से अधिक वाले नाटक लिखे, अपितु नाटक की कथा-चस्तु समसामयिक ऐतिहासिक घटनाओं से ली थी। यह अभूतपूर्व प्रयत्न था। इसकाईलस ने सालामिस के युद्ध में भाग लिया था, जिसमें फारस के आकामकों की शक्ति छिन्न-भिन्न हो गयी थी और कुछ समय के लिए एथेंस की प्रमुखता स्थापित हो गयी थी। इसकाईलस के नाटक का आरम्भिक दृश्य फारस के राजा

जर्क्सस के दरवार में उद्घारित हुआ था। उसमें पूर्व की सारी सजयज दिखाई गई, दारियस की प्रेतात्मा का आवाहन किया और वीरोचित वैधि-ष्ट्य के साथ पूर्व और यूनान के बीच का संघर्ष दिखाया गया था।

इसकाईलस के व्यक्तिगत जीवन की कोई वात ज्ञात नहीं हो नकी है, यद्यपि उसकी असहिष्णुता का उल्लेख प्राचीन पुस्तकों में मिल जाता है। कहा जाता है कि उसकी सभी रचनाएँ गराव के नशे में लिखी गई हैं। जो भी हो, उसकी उच्च वारणाओं में कुछ नगा अवश्य मिलता है, चाहे वह शराव का हो या किसी अन्य वस्तु का। लेकिन यह प्रचलित वारणा अतिरिञ्जित जान पड़ती है कि इसकाईलस नशे में चूर रहता था और उमे मालूम नहीं होता था कि वह क्या लिख रहा है। नाटककार साफोक्लीज उसके सम्बन्ध में कहता था—इसकाईलस उचित काम कर जाता है, यद्यपि वह यह नहीं जानता कि ऐसा क्यों करता है।

इसकाईलस का प्रोमियीउस वाउण्ड यद्यपि एक गम्भीर दुःखान्त नाटक है, तथापि वह नास्तिकवादी ढंग से जीउस के अत्याचार और मानव की उच्चता की घोषणा करता है।

इसकाईलस ने अपने जीवन में सत्तर दुःखान्त नाटकों की रचना की थी। उनमें से अधिकांश रचनाएँ लुप्त हो गई है। केवल सात पुस्तकों प्राप्य है, जिनमें 'ओरेस्टिया' नाम की एक ट्रायलाजी भी है। ट्रायलाजी उसे कहते हैं, जिसमें एक कथा-वस्तु के सूत्र से तीन नाटकों को आवद्ध किया जाय। इसकाईलस की मृत्यु उनहत्तर वर्ष की अवस्था में हुई थी।







# साफावरीन

(४९५-४०५ ईसा पूर्व)

साफोक्लीज का जन्म ऐथेंस से एक मील दूर के एक गाँव में हुआ था। उसका पिता धनी था। वह शस्त्रों के कारखाने का मालिक था। युवावस्था में साफोक्लीज अपने सौन्दर्य के लिए प्रसिद्ध था। कहा जाता है कि जव मालामिस के युद्ध में विजय प्राप्त हुई तो वह विजयोत्सव में सिम्मिलित होनेवाले युवकों का नेता वनाया गया था। उसने अपने समय की सबसे ऊँची शिक्षा प्राप्त की थी। साफोक्लीज ने पच्चीस वर्ष की अवस्था में अपना प्रथम नाटक प्रस्तुत किया था। यह उस समय की वात है, जब साइमन ने जीसिउस के अवशेषों को साइरोस से एथेस लाने का आदेश दिया था।

यह युवक नाटककार प्रसिद्ध और वृद्ध नाटककार इसकाईलस की प्रतिद्वन्दिता में खड़ा हुआ था। इस प्रतियोगिता में पुरस्कार साफोक्लीज को ही मिला। कहा जाता है कि इस पुरस्कार-वितरण में अन्याय हुआ था। साधारणतया दर्शकों के मतानुसार पुरस्कार देने की प्रथा थी; लेकिन उस अवसर पर साइमन और उसके नौ जनरल जजों ने ही पुरस्कार-वितरण के सम्बन्ध में निश्चय कर लिया था। इसलिए लोगों को सन्देह था। यदि इसकाईलस और साफोक्लीज के वे नाटक आज उपलब्ध होते जो उन लोगों ने उक्त प्रतियोगिता में प्रस्तुत किये थे तो पता चल सकता था कि पुरस्कार-वितरण में वस्तुतः न्याय हुआ था या अन्याय।

इस विजय ने साफोक्लीज को एक सफल नाटककार के रूप में आगे बढ़ाया। वह तिरसट वर्षों तक रंगमंच के लिए लिखता रहा। उन्नीस वार उसे प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। द्वितीय पुरस्कार तो उसे प्राय: मिल जाया करता था, तृतीय पुरस्कार उसे मिलने का कभी अवसर ही नहीं आया था। साफोक्लीज नाटकों के अतिरिक्त, अपने हथियारों के कारखाने को भी देखता था। सत्तावन वर्ष की अवस्था में सामोस के विरुद्ध छेड़े गये युद्ध में उसे जनरल का पद दिया गया था। वृद्धावस्था में वह वीर आलोन के मिन्दर का पुजारी नियुक्त हुआ था। उसके जीवन-काल में यूनान अत्यन्त शान्त और सम्पन्न था। वह एक सम्पन्न, धार्मिक और प्रिय नागरिक के रूप में आदृत था।

उसके जीवन के अन्तिम दिनों में कुछ घटनाएँ हुईं, जिनसे उसको वही चिन्ता हुई। पेलोपोनेशियन युद्ध के बाद ही गृहयुद्ध छिड़ गया था और एथेंस में अशान्ति और अव्यवस्था फैल गई थी। इसके अतिरिक्त, साफोक्लीज का गृह-जीवन कलहपूर्ण हो गया था। कुछ समय से थेओरिस नामक एक स्त्री के प्रति उसकी सहानुभूति हुई। उसको वह आर्थिक सहायता देने लगा। इसका परिणाम उसकी शान्ति में वाधक हुआ। उसके पुत्र आयोफोन ने उस पर मुकदमा चलाकर यह सिद्ध करना चाहा कि वह उन्मादग्रस्त्र है और अपनी धन-सम्पत्ति की सुव्यवस्था नहीं कर सकता। उसे इस बात की आशंका थी कि उसके पिता की सम्पत्ति थेओरिस के हाथ लग जायगी। वृद्ध साफोक्लीज ने अपने नवीन नाटक का कुछ रोचक स्थल न्यायाधीश के सम्मुख पढ़कर सुनाया, जिससे उसका उन्मादग्रस्त होना सिद्ध न हो। इस प्रकार उस मुकदमे का अन्त हुआ।

साफोक्लीज की मृत्यु उस समय हुई जब लासोडिमोनिया के लोग एयंस पर आक्रमण कर रहे थे। एथेंस के सुख के दिन वीत चले थे और वहाँ क बुद्धिजीवियों में नये विचार जन्म ले रहे थे।

साफोक्लीज की एक ट्रायलाजी—जिसमें तीन नाटक किङ्ग ओडियस, ओटियस एट कोलोन्यूस और एन्टिगोन हैं—मेंने पढ़ा है। ये नाटक इतने रोचक हैं कि उन्हें समाप्त करके ही उत्सुकता शान्त होती है। लेखक की वर्णन-रोली और घटनाओं का कम इतनी कुशलता से उपस्थित किया गया है कि पढ़कर आश्चर्य होता है। ऐसा विश्वास होता है कि २४,२५ सौ वर्षों के बाद भी आजकल के नाटक-लेखक साफोक्लीज की कला से आगे नहीं बढ़ पाये हैं।

'किन्न ओटियम' के अन्त में 'कोरस' में अन्तिम अंश यह है—यह स्मरण रुगों कि मरणगील मनुष्य को सदैव अपने अन्त के विषय में सोचते रहना ् चाहिए। जब तक मनुष्य अपने आनन्द को लेकर अपनी कब्र की शान्ति • में मिल नहीं जाता, तब तक उसे सुखी नहीं कहा जा सकता।

'ओडियस एट कोलिन्यूस' में एक स्थान पर कोरस में कहा गया हैं—जब जीवन अधिक लम्बा हो जाता है तब दुःख बढ़ता जाता है, कहीं आनन्द नहीं रह जाता । अन्त में जब मृत्यु विना संगीत, नृत्य या गीत के साथ आती है, तब शान्ति मिलती है। जीवन का अन्तं जितना ही शीघ्र हो उतना ही अच्छा है।

लेखक के इन वाक्यों में मृत्यु का रहस्य प्राचीन सेलेन्यूस की कहानी के अनुसार ही माना जाता है।

''एन्टिगोन' की कथा-वस्तु पर विचार करें। एन्टिगोन और इस्मीन पोलिनिसीज की वहनें हैं। पोलिनिसीज राज्य के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व करते हुए मारा जाता है। थीनीज के राजा किअन का आदेश होता है। कि उसकी लाश दफनायी न जाकार कुत्तों द्वारा नोची जाने के लिए छोड़ दी जाय, जिससे देशद्रोहियों को शिक्षा मिले। यूनानियों के विश्वास के अनुसार यदि किसी शव का उचित संस्कार नहीं हुआ तो वह न तो मृतकों के लोक में ही जा पाता है और न पुण्यवानों के लोक में ही उसे स्थान मिलता है। इसके विपरीत उसकी प्रेतात्मा वायु में मँडराती फिरती है

विशेष कर युद्ध में पूरी तरह से दफनाना सर्वथा सम्भव नहीं होता, इसिलिए मरे हुए व्यक्ति के शव पर कुछ मिट्टी छिड़क दी जाती थी और प्रार्थना की जाती थी। आज भी ईसाइयों में यह प्रथा प्रचलित है।

एन्टिगोन अपने भाई को बहुत चाहती है, अतः वह अपनी बहुत इस्मीन के सहयोग से राजा किअन के आदेश की अवहेलना करने का निश्चय करती है। इस्मीन राजा के आदेश से भयभीत होती है। एन्टिगोन रक्षकों की आँख बचाकर अपने भाई पोलिनिसीज के शव पर मिट्टी छिड़कती है और पकड़ी जाती है। साथ में उसकी बहुन इस्मीन भी पकड़ी जाती है, यद्यपि वह उपर्युक्त शब-संस्कार में भाग नहीं लेती है। दोनों पर कानून की अबहेलना करने का अभियोग लगाया जाता है।

अभियुक्ता एन्टिगोन का भाषण यूनानी दुःखान्त नाटकों में सर्वश्रेष्ठ भाषण है। वह कानून की अवहेलना करने के वारह से अधिक कारण देती है। उसके सभी कारण उस समय की स्त्रियों और आज की स्त्रियों के लिए भी बड़े तर्कसंगत जान पड़ते हैं। एन्टिगोन की वहन इस्मीन का विवाह उक्त राजा के पुत्र हीमेन से होनेवाला था। हीमेन इस मामले में

ं दखल देता है। उधर राजा साम्ट में पड़ जाता है। उपर राजा हा नेदा एक अभियुक्ता का भावी पति है। उपर दोनों मुर्तानों राजा की भतीजी भी हैं। अस्तु, वह एन्टिगोन की विना अग्र-जन के एक तहमाने में बंद कर देने का आदेश देता हैं। राजा के पुत्र हीमेन अपने दिना की आजा की अबहेलना कर एन्टिगोन की मुन्ति के लिए अला है: दिन्दु इससे पहले एन्टिगोन कीसी लगाकर आत्म-हत्या कर केनी हैं। उस पर राजा का बेटा हीमेन भी आत्म-हत्या कर केना है।

इन नाटकों में भाग्य और नियति का चक्र सर्वत्र दिसाई पर्झा है. जिससे यह स्पष्ट होता है कि मनुष्य के पुरुषार्थ और परात्रम में अधिक महत्त्व-शाली भाग्य के विधान को ही समजना चाहिए।

## यशिष्ठीन

(४८०-४०६ ईसा पूर्व)

यूरिपिडीज, साफोक्लीज से पन्द्रह वर्ष छोटा था। वह उस पुराने युग के अन्त में प्रौढ़ हुआ। वह नवीन युग का िश्रु था। उसका जन्म एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। यह सालामिस पर यूनान की विजय का समय था। सुखान्त नाटककार ऐरिस्टोफिनीज की घारणा थी कि यूरि-पिडीज की माँ मांस तथा तरकारी वेचती थी। प्रोफेसर मूरे का कहना है कि वह मांस वेचनेवाली न होकर एक कुलीन परिवार की लड़की थी।

यूरिपिडीज की मां जब एक सुन्दरी युवती थी तब राज्य के एक प्रमुख अधिकारी और जमींदार नेसारिपिडीज ने उससे विवाह कर लिया था। कई शताब्दियों के बाद सिकन्दिरया के वैयाकरण और समालोचक, फिलो-कोरस ने उसके सम्बन्ध में अन्वेपण किया तब इस बारणा ने बल प्राप्त किया कि वह एक कुलीन परिवार की लड़की थी, और प्रोफेसर मूरे ने इसे ही प्रामाणिक माना। प्रोफेसर मूरे के अनुसार वह अपने पृत्र को बहुत चाहती थी और उस पर उसका बहुत प्रभाव था। इसी लिए यूरिपिडीज के नाटकों में मातृ-प्रेम का तत्त्व दिखाई पड़ता है।

यूरिपिडीज जब त्रीढ़ होने लगा उस समय उसका पिता समृद्ध हो गया

या, क्योंकि उसका शिक्षक प्रोडिक्स था, जिसकी फीस वहुत अधिक हुआ करती थी। वह आनाक्सागोरस और प्रोटग्गोरस नाम के दार्शनिकों का भी शिष्य था। यूरिपिडीज के युवक मित्रों में सुकरात भी था। वह भी आनाक्सागोरस का शिष्य था। यद्यपि इसके लिए कोई आधिकारिक प्रमाण नहीं है, तथापि अरस्तू के ग्रन्थ में एक स्थल पर लिखा हुआ है कि सुकरात मूर्तिकार और दार्शनिक होने के साथ ही साहित्यकार भी था। उसने ही कथोपकथन को जन्म दिया, जिसे जेनोफोन और अफलातून ने विकसित किया था। इन लोगों ने इसके द्वारा लूसियन द्वारा चित्रित साधारण जीवन के दृश्यों को चित्रित किया।

अनुमान है कि पहले यूरिपिडीज ने पहलवान बनने का निश्चय किया था और सत्तरह वर्ष की अवस्था में इलूसिनियन और थीसिमन की प्रतियोगिताओं में वह विजयी हुआ था, किन्तु सत्ताईस वर्ष की अवस्था में उसने अपने व्यंग्य नाटक प्लाइआडीज के लिए वार्षिक नाट्य प्रतियोगिता में तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया था। यह नाटक अव उपलब्ध नहीं है, लेकिन अनुमान है कि उसमें युवावस्था की जोशीली उच्छृंखलता भरी रही होगी। यूरिपिडीज के जीवन की वृत्ति शेक्सपीयर से मिलती-जुलती है।

यह घ्यान देने की बात है कि उसके द्वारा प्रस्तुत प्रथम नाटक दुःखान्त न होकर व्यंग्य नाटक था। कुछ समालोचक जो यूरिपिडीज के नाटकों को नहीं समझ पाते हैं, उसका कारण यह है कि वे उन नाटकों को व्यंग्य नाटक न समझकर दुःखान्त नाटक समझते हैं। इसके अतिरिक्त वे यह समझते हैं कि यूनानी दुःखान्त नाटक आरम्भ से अन्त तक शोक और गाम्भीयं से भरे रहते हैं। यह भ्रम यूरिपिडीज के 'मिडिया' और 'एलेक्ना' तथा साफोक्लीज के 'किलोक्टेटीज' जैसे दुःखान्तों के कई स्थलों से दूर हो जाना चाहिए। ये स्थल दुःखान्त की गम्भीरता से मुक्ति के लिए हास्य के रूप में आते हैं।

जिस प्रकार ऐरिस्टोफिनीज को यह मालूम या कि किस प्रकार अपने नाटकों में हास्य का पुट देना चाहिए जिससे दर्गकों के हास्य से खेल में विच्न न उत्पन्न हो, उसी प्रकार दुःखान्त नाटककार भी, उपसंहार से पहले, बीच में हास्य का पुट देकर दुःखान्त के गाम्भीयं के आतिशस्य को हलका करते थे। आजकल के कुशल नाटककार जानते हैं कि हास्य का पुट दिये विना तृतीय अंक तक आते-आते दुःखान्त नाटक स्वयं अपने उदेश्य को नष्ट कर देते हैं, इससे दर्शक कव जाते हैं। इसी प्रकार यदि किसी मुखान्त नाटक के प्रथम और द्वितीय अंक में वहुत हास्य भर दिया जाता है तो वह तीसरे अंकमें आकर दर्शकों को निराश कर देता है।

यूरिपिडीज का व्यक्तिगत जीवन चिन्तापूर्ण था। उसने अपनी पहली स्त्री मेलिनों को दुराचार के कारण तलाक दे दिया था। उसकी दूसरी स्त्री भी दुर्माग्यवण वैसी ही निकली और उसे भी उसने तलाक दे दिया था। उसकी इस व्यक्तिगत भावना का उसके नाटकों पर निश्चय ही प्रभाव पड़ा था। उसने अपने नाटक 'ओरिस्टीज' में हेलेन के नाम से अपनी पहली स्त्री का और आगामेनन के नाम से अपना ही चित्रण किया है। आगामेनन क्लाइटेमनेस्त्रा का पित है। क्लाइटेमनेस्त्रा अपने पित की अनुपस्थिति में दूसरे से प्रेम करती है और वाद में अपने प्रेमी से मिलकर अपने पित की हत्या कर देती है। यह ध्यान देने की वात है कि आगामेनन को वह आदर्श के रूप में प्रस्तुत नहीं करता। यूरिपिडीज किसी को देवता के रूप में नहीं देखता। वह हेलेन के पित मेनेलाउस को एक मिलनसार, अदृढ़, अशकत बार कुछ हास्यास्पद व्यक्ति के रूप में चित्रित करता है। हेलेन एक वार अपने पित, मेनेलाउस को मूर्ख बनाती है; किन्तु मेनेलाउस उसे फिर से रुख लेता है और यह प्रकट कर देता है कि वह वार-वार हेलेन को तैयार रहेगा।

यूरिपिडीज पहला नाटककार है, जिसने स्त्रियों की बुद्धि और उनकी मावनाओं तथा यीन सम्बन्ध के प्रति सूक्ष्मता से विचार किया है। 'ओरिम्टीज' में हेलेन और एलेक्ना के बीच एक विवाद का दृश्य दिखाया जाता है। हेलेन रात को चुपके से मेनेलाउस के महल में जाती है, यद्यपि वह टमने पहले पेरिस के साथ भाग गई थी। वह यह भली भाँति जानती है है कि मेनेलाउंस उसे फिर रख लेगा। वह प्रयत्न करती है कि स्पार्टी की स्त्रियाँ उसे मेनेलाउस के यहाँ लीटते न देख लें; क्योंकि उसे ज्ञात है कि दिश्यां उसके सम्बन्ध में अच्छी सम्मित नहीं रखतीं। एलेक्ना नाम की एक स्त्री से उसकी भेंट हो जाती है जो स्वभाव से उजड्ड और यहीं पांचप होने का दम भरती है। वह हेलेन के सम्बन्ध में अपना मत प्रवट कर देनी है। दोनों में बाग्युद्ध होने लगता है। हेलेन उत्तर में करती है कि नुते भी तो एक पुरुष की आवश्यकता है। यदि तुझे अवसर किएना नो नू स्वयं पेरिस के साथ भाग जाती, लेकिन तू कुरूपा है और रुते की नहीं पूछना।

या प्रमाण नजना रहना है। उधर पास के कमरे में एलेक्ना का भाई

ओरिस्टीज ठहरा रहता है। एलेक्त्रा ने उसे भड़काया है कि वह अपनी व्यभिचारिणी माता की हत्या करे। हेलेन जानती है कि मेनेलाउस उसे फिर से रख लेगा, इसलिए वह जमकर एलेक्त्रा को गाली देती है। उधर एलेक्त्रा भी यह वात जानती है फिर भी वह हेलेन और अपनी माँ जैसी स्त्रियों के चरित्र की वड़े कड़े शब्दों में निन्दा करती है।

इस वर्णन से यह महत्त्वपूर्ण विषय स्पष्ट होता है कि अपनी दोनों स्त्रियों से प्राप्त अनुभव के आधार पर यूरिपिडीज स्त्री-प्रकृति को समझने में समर्थ हुआ। हेलेन के प्रति उसकी सहानुभूति है। हेलेन 'ओरिस्टीज' नाटक की नायिका है। वह शरारती, खूव सोचने-समझनेवाली, आत्मविश्वासी, कुटिला और स्वार्थी है। किन्तु वह सुन्दर, आकर्षक और मोहनेवाली भी है। वह जानकर किसी को कोई दुःख नहीं पहुँचाती है। यह दूसरी वात है कि उसकी अपने मन की करने की प्रकृति से यूनानी स्त्रियों को अगणित दुःख झेलने पड़ते हैं।

हेलेन और एलेक्ना में स्त्रियों का सूक्ष्म विश्लेषण है। यूरिपिडीज पुरुपों के चित्रण में भी समान रूप से सफल है। यूरिपिडीज की सर्जन-शिक्त के युग में साफोक्लीज के नाटक विद्यमान थे, जिनमें आदर्शमय जीवन का आलेखन मिलता था। उसको इससे वड़ा विरोध था। उसका विश्वास था कि जीवन का मिथ्या अंग मनुष्य को कलुपित बनाता है और वास्तविक यश और आत्मसमन्वयं नष्ट हो जाता है। एथेंस की जनता वर्षों से इसकाईलस और साफोक्लीज के नाटकों को देखने की अभ्यस्त हो गई थी। लोग नाटकों को देखते थे और अपने नगर की वास्तिवक स्थिति को समझते थे। जिन युद्धों का इन नाटकों में बढ़ा-चढ़ाकर वर्णन था, उनसे राजकीय कोप खाली हो गया था। अधिकांश लोग भिखमंगे वन गये थे। शासन में अव्यवस्था फैल गई थी। लोभी मनुष्य मीठी-मीठी वातों से जनता को लूट रहे थे। यह सब उन किवयों के कारण जो झूठे और भ्रामक वर्णनों से जनता को ठग रहे थे।

यूरिपिडीज ने न केवल सामाजिक, यौन और गार्हस्थ्य समस्याओं पर विचार करने की प्रचुर सामग्री प्रस्तुत की, अपितु उसने भ्रष्ट जनतन्त्र की कलुपित राजनीति, राजाओं और अधिनायकों के स्वार्थ, राज्य के अधिकारियों की मूर्खता और तथाकथित जननेताओं की कुटिलता पर प्रकाश डाला है।

नागरिकों की भ्रष्ट सभा उसको फँसाना चाहती थी। उस पर अधा-र्मिकता का अभियोग लगाया गया; लेकिन वह छोड़ दिया गया। ऋुद्ध होकर वह एथेंस से आरचीलाउन नला गया। वर्ग उसके मगीनज, निय-कार, इतिहासकार और दूसरे मित्र विज्ञमान ये। में सन एवंस के असाज वातावरण से क्षुट्य होकर वहां नले गये थे। इस घटना के लाद ही सम्भवत. उसने 'बाच्ची' की रचना की थी।

'बाच्ची' में केवल ब्यंग भरा हुआ है। एक गाय उनमें पोत-ए: जिस्ती पर बिचार किया गया है। फिर भी उनमें कीई नागक नहीं है। उनमें चित्रित सभी पानों पर व्यंग्य का प्रहार किया जाता है। गहों तक कि तिरिसियस और काटमस, जिनके प्रति कियां और नाटक को आराज्य देव डायोनिसस को भी नहीं छोड़ा गया है। गाटक के आराज्य की प्रतिज्ञा करनेवाला टेनेथिअस, जिसे कुछ लोग इन नाटक का नायक समझते हैं, अत्यन्त हीन कोटि का कपटी मनुष्य है। वह दायोनिसन के पीछे-पीछे जानेवाली स्त्रियों के विषद्ध भड़का दिया जाता है। रागंनिसन मादक द्रव्यों के एशियाई यज्ञ में संलग्न दियाया जाता है। काम-कीड़ओं में व्यस्त स्त्रियों को देखकर उसे भी एक आंकी के लेने की इच्छा होती है।

पवित्र काडमस और अन्या पैगम्बर तिरिसियस रंगमंच पर दाराव के नशे में चूर दिखाये जाते हैं। उनके सफेद वालों में अंगूर के पत्ते और हाथों में थाईमस दिखाया जाता है, जो डायोनिसस के यन के लिए आव-रयक होते हैं। दोनों उन स्त्रियों की मद्यपान-किया में सम्मिलित होने के लिए व्यग्न हैं। काडमस तिरिसियस को मार्ग दिखलाता है। पेथियस की माता स्वयं उन शराबी स्त्रियों के बीच दिखाई जाती है। पेथियस एक वृक्ष पर चढ़कर उसकी डालियों में लिपकर इन स्त्रियों को देखता है। और उन स्त्रियों ने उसे जब देखा तो उस वृक्ष को उखाड़ दिया और पेथियस को पकड़कर चीर दिया। पेथियस की मां अपने बेटे के धड़ से अलग हुए सिर को लेकर समझती है कि वह एक सिंह का सिर है।

अन्तिम दृश्य में यह शोकपूर्ण दृश्य दिखाया जाता है। पेथियस की माँ अपने वेटे का सिर लेकर लड़खड़ाती जवान में कहती है कि उन लोगों ने एक सिंह मारा है। अन्त में डायोनिसस उसे हिलाकर होश में लाता है, तब वह समझ पाती है कि उसके हाथ में उसके वेटे का सिर है।

साफोक्लीज का कथन था---यूरिपिडीज मनुष्य के रूप का यथावत् चित्रण करता है, में उसका यथोचित चित्रण करता हैं।

यरिपिडीज 'एटिक' दु:खान्त नाटकों और इसकाईलस के समय से प्रच-

लित नैतिक नाटकों के विरुद्ध था। उस समय ऐसे सैकड़ों नाटक प्रचलित थें; किन्नु उनमें से केवल दो-चार नाटक आज उपलब्ध हो सकते हैं।

इसकाईलस से साफोक्लीज तक के दुःशान्त नाटकों का विकास ध्यान देने योग्य है। इसकाईलस में मनुष्य देवताओं को ही अपने देव का विधान करनेवाला समझता है। साफोक्लीज तक आते-आते मनुष्य ही मनुष्य के देव का निश्चय करता हुआ पाया जाता है। 'प्रोमिथिउस' और 'ओरिस्टीआ' में देवताओं के प्रकोप दिगाये जाते हैं; अर्थात् वे आदेश देते हैं और वे आदेश ही इन नाटकों में चित्रत चरित्र के भाग्य वन जाते हैं।

साफोक्लीज में आकर मनुष्य दुर्देव का शिकार तो होता है, पर वह दुर्देव देवी शक्ति में प्रेरित न होकर जीवन की कूर घटनाओं से प्रेरित होता है। उदाहरणतः इडियम के दुर्भाग्य को देखें। वह बच्चे के रूप में पिरत्यक्त था। बाद में एक राजा ने उसे पाला और उसे बताया गया कि वही उसका पिता है। वह अपने वास्तविक पिता की हत्या करके अपनी माता को अपनी हत्यी बना लेता है और उससे चार बच्चे उत्पन्न होते हैं—एन्टिगोन, इस्मीन और उनके दो भाई।

साफोक्लीज में मानव और मानवता ही सर्वप्रधान है। देवताओं का हस्तक्षेप घटनावश होता हैं। उसके मानव पात्र अपने पैरों पर खड़े होते हैं और यद्यपि उनके भाग्य अत्यन्त विषम होते हैं तथापि वे हमारी सहानुभूति से वंचित नहीं हो सकते। वे अपने सामने की विपत्तियों को उसी प्रकार ग्रहण करते हैं, जैसे एक डूवते हुए जहाज का कोई यात्री उत्ताल तरंगों से तरंगित समुद्र में साहस के साथ तैरता जाता है। इसी प्रकार विपत्तियों के पहाड़ को पार करते-करते वे समाप्त हो जाते हैं, पर व्यर्थ का रोना नहीं रोते।

अरस्तू के अनुसार साफोक्लीज ने यूनानी नाटकों में कोई नई उद्भा-वना नहीं की, सिवा इसके कि उसने रंगमंच के पृष्ठियाग की यवनिका का प्रयोग आरम्भ कराया। इसकाईल्स वास्तविक प्रतिभावान् रहा और उसे दुःखान्त नाटकों का जनक कहा जाता था। उसने एक वक्ता पात्र और सामूहिक गान (कोरस) से दो वक्ता पात्रों का विवान किया और इस प्रकार नाटक केवल किसी एक व्यक्ति का पाठ और संगीत मात्र न रहकर किया से युक्त होने लगा। साफोक्लीज ने इस कला को सुविकसित किया।

यूरिपिडीज ने नवीन उद्भावनाएँ दीं। उसके नाटक अधिक जीवन्त, ययार्थ और रंगमंच के लिए क्रान्तिकारी हुए और आगायन, मेनान्डर और

\* 209,

दूसरे नाटककारों ने उसका अनुकरण किया। उनने रंगगंत में यनायेता का समावेश किया और साफोनलीज की काल्पनिकता फिर लोट न गरी।

यूरिपिडीज तक आते-आते यूनानी दुःगान्त नाटक और मानव की और जतरता हुआ दिखाई पड़ता है। साफोक्लीज में जो देवी हुम्नदेव दिमाई पड़ता था, वह वहां तक पहुँचते-पहुँचते समाप्त हो गया था। उम्मी कहानियों के पात्र मार्ग में मिल सकते हैं। उसका प्रत्येक पात्र या गां स्वभाव से भावुक है या हृदय-होन या फिर भावुकता और हृदय-होनवा. दोनों से युवत। इसके अतिरिवत यूरिपिडीज की विचार-धारा किया भी भाषा में अनूदित की जा सकती है; क्योंकि उमने जो भी विचार प्रकट किये हैं वे समसामयिक जगत् के प्रत्येक वर्ग के लोगों के लिए आज भी सत्य हैं। समाज के इस यथार्थ चित्रण और देवताओं के प्रति अथदा के कारण निर्णायकों को भय था कि उसकी रचनाएँ कहीं कान्ति न उपस्थित कर दें। इसी लिए दुःखान्त नाटकों की प्रतियोगिता में उसे केवल पाँच ही वार पुरस्कार प्राप्त हुआ था।

यूरिपिडीज का अन्तिम जीवन मन्दूनिया में ही व्यतीत हुआ था। अपने जीवन के अन्तिम दिनों में वह कोमल, मधुर और प्रिय हो गया था। वहीं रहकर उसने अपने रोमेंटिक और विवादरिहत नाटक हेलना और आंड्रोमेडा की रचना की थी। यह ध्यान में रखना चाहिए कि एवंस के दु:खान्त, आधुनिक नाटक से नहीं विल्क नाट्य-संगीत से मिलते-जुलते हैं। लेखक को स्वयं नाटक और उसका संगीत तैयार करना पड़ता था। प्रायः नाटककार ही नाटक का प्रमुख पात्र वनता था। इस प्रकार इसकाईलस ने 'प्रोमोथिउस वाउंड' में प्रोथिउस का काम किया था। साफोक्लीज और यूरिपिडीज ने अपनी युवावस्था और मध्य अवस्था में अपने लिखे हुए नाटकों में अभिनेता के रूप में कार्य किया था।

यूरिपिडीज सम्पूर्ण यूनान में बहुत प्रसिद्ध था। जनता उस पर विशेष श्रद्धा करती थी। यही कारण था कि यूनानी सेनाओं ने दो बार एथेंस पर आक्रमण किया था। यूरिपिडीज की मृत्यु के बाद उसका शव मक्दूनिया से एथेंस लाया गया और उस समय जनता ने यह जोरदार माँग की कि अन्तिम बार के लिए नाटक-प्रतियोगिता का उस वर्ष का पुरस्कार उसे दिया जाय। यह सम्भवतः एथेंस की जनता की स्वतन्त्रता का अन्तिम संवर्ष था।

कहा जाता है कि साफोक्लीज ने १२३ नाटक लिखे, यूरिपिडीज ने ९३, इसकाईलस ने सी से अधिक और मेनान्डर ने १०९ नाटक लिखे थे।

एपेंस के पुरस्कृत नाटकवारों में एरिटिआस, धेओडेवटास, एचीअस, आके-रियस, यूटीज, नोधिम्पस, पोलू फ्रासमन, केटिनस और कारसिनस थे।

्रैं० पू० ४८६ गत वर्ष यूनानी साहित्य में महत्त्वपूर्ण वर्ष समज्ञा जाता है: गयोंकि इसी वर्ष मुयान्त नाटक को सरकारी मान्यता मिली और उसके लिए पुरस्कार का विधान किया गया। यह ऐरिस्टोफिनीज के जन्म ने तीम वर्ष पूर्व की बात है।

पहले के दुःरान्तों में एक ही विषय पर चार नाटक होते थे। प्रथम तीन दुःसान्त और अन्तिम व्यंग्यात्मक या हास्यात्मक। इसी से उन दुःसान्तों का नाम 'टेट्रालाजी' पड़ा। इसके साथ ही ऐसा प्रतीत होता है कि विधाता ने यूनान के चार महत्त्वपूर्ण लेमकों की भी रचना की थी। आगे चलकर यूनान के इन महान् चार नाटककारों ने योरोपीय नाट्य-साहित्य का पय-प्रदर्शन किया।

लिनीयन पर्व के अवसर पर हास्य-नाटक वर्जित थे और दुःखान्त प्रच-ित ये। इसमें सन्देह नहीं कि उक्त पर्व डायोनिसस के पर्व से अधिक गम्भीर होता था। छीनस, बाचस के अनेक नामों में से एक है। डायोनिसस भी ऐसा ही नाम है, पर अधिक सम्भव यह है कि लीनस १२०० ई० पू० के एक कवि और गायक 'लिनस' का विगड़ा हुआ रूप है, जिसके सम्बन्ध में यह प्रसिद्ध है कि उसे कुछ दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया था। होमर के अनुसार अंगुर के चयन करनेवाले लोग लिनस के एक गीत को शोक-. गीत के रूप में गाया करते थे। वह कोई वेदना-युक्त संगीत रहा होगा। गायाओं में लिनस का वर्णन एक सुन्दर युवक के रूप में मिलता है, जिसे कुतों ने फाट टाला था। जैसा कि गायाओं में परस्पर विरोधी वातें मिला करती हैं, लिनस के सम्बन्ध में भी यह बात कही गई है कि इस कवि और संगीतज्ञ ने अपने शोकगीत और उसके गाने के ढंग को स्वयं ही निर्मित किया था। लिनस के ये शोकगीत वसन्त ऋतु के शोक में भी गाये जाते थे। होमर की रचना में, लिनस का यह शोकगीत एक लड़का बीणा पर गाता था और उसके साथ में अंग्र की टोकरी लिये स्थियाँ रहती थीं। इस गीत का अन्त इस चिल्लाहट के साथ होता या- ऐ! लिनिस!

ऐसा विश्वास होता है, और अरस्तू का भी यही मत है, कि इसका-ईल्लम के नाटकों में पाये जानेवाले 'डिथिरेम्ब' (बाचस की स्तुति में गाया जानेवाला एक गीत ) लिनस के गीत का ही विकास है। इसकी साफो-क्लीज और यूरिपिडीज ने एक सामूहिक गान की बैली में परिणत कर दिया था। यह सब तो अनुमान ही है; ग्योंकि पुराता और हार्य नाटकों के संबंध में हमें बिशेग बातें मालूम नहीं है। फेंबल अस्तू में कुछ क्वानाएं की हैं। कुछ बिहानों का मत है कि हास्यनाटक का आविकार छंडें शताब्दि ई० पू० में थेस्पित ने किया था। एवंस के एक कोन 'उनारां में उनका जन्म हुआ था। उन नमय तक बानत के स्पोत्त में त्यां-मतार और तरह-तरह के दूसरे हास्यात्मक गेल प्रचलित थे। कीम अनेक प्रचार की वेशमूपा पहनते थे और तरह-तरह के ह्या वनाते थे। उनमें से बकरे की खाल बाली पोशाक सर्वाधिक प्रिय हुई। अनुमानतः क्रिकेन्फल उन अवसरों के हास्य और गीत पहले से तैयार नहीं किये जाने थे। बाद में इन गाली-गलीज और हास्यगीतों ने एक व्यवस्थित रूप धारण किया और वे सामूहिक गान के रूप में गाये जाने लगे।

यह भी अनुमान किया जाता है कि थेस्पिस एक नट, गंगीनज और नर्तक था और उसी ने जबत हास्यगीतों और दूसरे मजाकों को एक गेल का रूप दिया था। उसने उसे खेलने के लिए लोगों को तैयार किया और स्वयं गीत लिखे। वीच-वीच में उसने अपने गोल में नृत्य और हास्य जोड़ दिया। फीनिक्स थेस्पिस का शिष्य और इसकाईलस का समसामिक था। उसने थेस्पिस के इस खेल में सुवार कर उसे और गम्भीर बनाया जिसका आधार सम्भवतः डिथिरेम्ब था।

इस प्रकार यह सम्भव जान पड़ता है कि दुःवान्त और हास्य-नाटक का विकास साथ-साथ हुआ था।

### ऐरिस्टोफिनीज

(४४८-३४७ ईसा पूर्व )

पुराने हास्यनाटकों का युग समाप्त हो चुका था। ऐरिस्टोफिनीज और उसके समसामयिक नाटककारों के नवीन नाटकों में उस युग की उच्छृं खल प्रवृत्तियाँ हास्यनाटकों में प्रधान रूप से उपस्थित की जाती थीं। इसका प्रमुख कारण यह भी था कि उक्त प्रवृत्तियों का अनिवार्य परिणाम असंस्य अविहित यौन सम्बन्ध था। इसका परिणाम यह हुआ कि अगणित नाजायज बच्चे उत्पन्न होते थे, जिससे गार्हस्थ्य-जीवन और उसकी आर्थिक स्थिति विपम यन जाती थी। एरिस्टोफिनीज ने कभी दुःखान्त लिखने का प्रयत्न नहीं किया। उसने कुछ निम्न स्तर के हास्यनाटक भी लिखे जो केवल पुरुषों के लिए होते थे और पृथक् रंगमंच पर खेले जाते थे। यह उसके 'दी क्लाउड्स' (वादल) से मालूम होता है। 'दी क्लाउड्स' में दर्शकों को सम्बोधित कर नाटककार ने जो भाषण दिया, उससे पता चलता है कि उसने 'केवल पुरुषों के लिए' दो व्यंग्य नाटक लिखे थे, जिनका नाम 'दी यंग मैन' और 'दी देवोशों' (व्यभिचारिणी) है।

उस युग में नाटक-प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए लेखक की तीस वर्ष की अवस्था होना आवश्यक था; किन्तु ऐरिस्टोफिनीज ने उस अवस्था से पहले दूसरे नाम से हास्यनाटक प्रस्तुत किये थे। उसने स्वयं लिखा था कि तीस वर्ष की अवस्था होने के बाद जब उसने 'दी नाइट्स' लिखा तो न केवल अपने नाटक की शैली में सुघार कर लिया था, अपितु हास्य को प्रेरित करनेवाले दूसरे नाटककारों की प्रणालियों में भी उसने पर्याप्त सुघार कर लिया था।

वास्तव में ऐरिस्टोफिनीज ने हास्य के लिए निम्न प्रयोगों को नहीं अपनाया जो उसके समय के नाटककार अपनाते थे और आज के हास्य-नाटककार भी अपनाते हैं। उसका हास्य परिष्कृत है। उसका व्यंग्य अत्यन्त खरा होता था और उसका हास्य मानव-प्रकृति के गम्भीर अध्ययन पर आघृत होता था। साधारण परिवर्तन के वाद उसके नाटक आज भी दर्शकों में लोकप्रिय हो सकते हैं।

कुछ आलोचकों का कथन है कि ऐरिस्टोफिनीज सुकरात का शत्रु था और उसके कारण ही यूरिपिडीज को एथेंस छोड़ना पड़ा था। अपने लिखें नाटक 'दी क्लाउड्स' में ऐरिस्टोफिनीज ने सुकरात पर तीव्र व्यंग्य किया था; किन्तु इस सम्बन्ध में यह भी विवरण मिलता है कि जब वह नाटक प्रथम बार खेला गया था तो स्वयं सुकरात ने उसे अन्त तक देखा था और उसके व्यंग्य का आनन्द लिया था।

ं एथेंस के लोगों की मुकदमेवाजी की प्रकृति पर व्यंग्य करते हुए ऐरि-स्टोफिनीज ने 'दी वास्प्स' (वरें) की रचना की थी। युद्ध की मनोवृत्ति पर आक्रमण करते हुए उसने 'दी पीस' (शान्ति) और 'लिसिस्ट्रा' की रचना की थी। 'दी प्लूट्स' और दूसरे दो व्यंग्य नाटकों में उसने उन वूढ़ों पर व्यंग्य किया है जो नई जवानी प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते थे। उसने 'दी वर्ड्स' में काल्पनिक हास्य और कविता का पुट दिया।

'थेसमो कोरिआ जुनी' में उसने स्त्रियों की मृतित और 'एटो स्वाजुमें' में मताधिकार के लिए लड़नेयाली रिषयों का निषण विषय है।

ऐरिस्टोफिनीज की मृत्यु वृक्षावस्था में ही हुई भी। अन्तिम समय में उसने अपने पुत्र पर दो नाटक पूरा करने का काम छोड़ा था; किया मह बात नहीं है कि उसके पुत्र ने उसे पूर्ण किया अथवानहीं। उसके अन्तिम समय में एथेंस पराधीन हो चुका था और वहां की करना का भी अशा हो चुका था।

### यूनानी हार्शनिक

दर्शन की दृष्टि से योरोपीय साहित्य में यूनान ही सर्वप्रयम महत्य रखता है। यूनान में दर्शन का उल्लेखनीय आरम्भ ईसा पूर्व पांनर्श सताब्दी में हुआ था। केवल छेढ़ सो वर्षों में वह चरम विकास की अवस्था में पहुँच गया। वह मानव वृद्धि की उच्चता और हीनता से उच्चतम शिरार पर पहुँचकर एकदम नीचे गिर गया। लेकर आकिया—जिसके प्रति योरोप और अमेरिका अपने धर्म का स्वरूप प्राप्त करने के लिए कृतज्ञ हैं—ने ही दर्शन के कोमल वृक्ष को उत्पन्न किया और उसे सीना। यूनान के उस सुन्दर तट पर वसे उपनिवेशों ने अपनी मातृभूमि में अपने यहाँ उत्पन्न दर्शन को प्रेपित किया।

मिलेटस के थेलीज, मितिलेन के पिटकास, प्रियेन का बायास, लिन्डस के क्लिओबुलस और दूसरे विद्वान् उस युग के महान् बुद्धिमान् माने जाते थे। वे लोग न केवल अपने देशवासियों को उपदेश दिया करते थे, किन्तु उनके दुर्गुणों को न्याय द्वारा नियंत्रित करते थे। वे नैतिक शिक्षा से जनता के स्वभावों को परिवर्तित कर देते थे और महत्त्वपूर्ण तथा कठिन अन्वे-पणों द्वारा उनका ज्ञान बढ़ाया करते थे।

धर्म-निरपेक्ष नैतिक दर्शन का प्रथम प्रयत्न ईसोप की कहानियों में दिखाई पड़ता है। मनुष्य के आरम्भिक समाज के लिए ये कथाएँ बहुत गम्भीर और महत्त्वपूर्ण रचनाएँ समझी गई हैं। इतिहास का क्षेत्र सीमित या। मिथ्या विश्वास के कारण उत्पन्न भ्रष्टाचारों के चलते देवताओं के अनुकरण की वात हीनता समझी जाने लगी। मनुष्य, जो प्राकृतिक जीवन

की सादगी से बहुत सामीप्य रखता था, कुछ पशुओं की स्वाभाविक वृद्धिमत्ता देखकर उपयुक्त शिक्षा प्राप्त कर सकता था, यही उन कथाओं का उद्देश्य था। आरम्भिक युग में यूनान, रोम और दूसरे ऐसे देशों में, जिनका लिखित इतिहास प्राप्त नहीं है, ऐसी कथाएँ कही जाती थीं। उन कथाओं पर जनता का विश्वास था। इसका कारण यह है कि समाज में मनुष्य शिशु होता है। इसके अतिरिक्त इन कथाओं में विणत वातें उतनी काल्पनिक नहीं होतीं, जितनी कि हमारी धारणा के अनुसार ये आज्ञा करती है। रोमांटिक ढंग की कल्पना—जिसने जंगल और पवन को वाणी दी, वीरों को देवता के रूप में परिवर्तित किया और देवताओं को निर्वल मनष्य के रूप में स्वीकार किया—तव पशुओं को भी वृद्धि और वाणी प्रदान कर सकती थी।

नैतिक विज्ञान का दूसरा पग अधिक परिष्कृत और अरूप रहा। उसमें युग का संकेत करनेवाले किवयों के वाक्य रहते थे। इन निष्पक्ष उपदेशों और कहावतों को सभी देशों में देख सकते हैं। ये किसी व्यवस्थित नैतिक विज्ञान के आविर्भाव से पहले दिखाई पड़ते हैं। यूनान में सात ज्ञानियों के अपने सूत्र थे, जिनको वे मन्दिर और मनोरंजन के स्थानों पर लिख दिया करते थे। यूनान के सप्त ऋषि के नाम से ये विख्यात हैं। ये दार्शनिक प्रायः एक दूसरे से मिला करते थे और शासन तथा व्यक्तिगत जीवन के आनन्द के लिए आवश्यक कलाओं पर भी चर्चा किया करते थे।

एक दिन सोलोन थेलीज से मिलने मिलेटोस गया। अपनी वार्ता के मध्य में सोलोन ने आक्चर्य प्रकट करते हुए पूछा कि थेलीज अपना विवाह क्यों नहीं करना चाहता?

थेलीज ने उस समय कोई उत्तर नहीं दिया। एक दिन उसने एक चाल चली। यह प्रसिद्ध किया गया कि एथेंस से कोई व्यक्ति आया है। यह सुनकर सोलोन को अपनी जन्म-भूमि के सम्वन्धित समाचार जानने की, स्वाभाविक उत्सुकता हुई। उसे ज्ञात हुआ कि एथेंस के एक प्रतिभाशाली युवक की मृत्यु से संपूर्ण नगर शोकाकुल है।

सोलोन ने दुःख प्रकट करते हुए कहा—हाय, उसके पिता पर कितना वड़ा वज्रपात हुआ। फिर उसने मृत युवक का नाम पूछा। नवागन्तुक ने कहा—मुझे नाम वताया गया था, लेकिन में भूल गया। मुझे केवल इतना स्मरण है कि लोग उसके ज्ञान और न्याय-वृद्धि की वड़ी प्रशंशा कर रहे थे। सोलोन की चिन्ता वढ़ रही थी। उसने वड़ी उत्सुकता से पूछा—नया उसके पिता का नाम सोलोन था?

नवागन्तुक ने कहा-हां, वम मही नाम था।

यह मुनकर सोलोन अत्यन्त शोकमण हो गया। धंनीत यत जनसर स्रोज रहा था। उसने सोलोन का हाथ पकत्ते हुए कहा—पंचे उसी भित्र, जो कुछ तुमसे कहा गया है यत कथा मात्र है। यह सब तुम्हारे उस प्रज्न का उत्तर है कि मैने विवाह करने का विचार वर्गा नहीं किया।

एक दिन कोरिथ के राजा परिमन्तर के दरवार में में मानी दारी-निक बैठे थे। वहां प्रश्न उठाया गया कि सबसे निर्दोग सामन कीन है?

वियास ने उत्तर दिया—वह, जिसमें कानून ने श्रेंग्ठ कोई वस्तु न ही। येलीज ने कहा—जहां के लोग न बहुन धनी है न यहुन निर्मन। आना-कारिसस ने कहा—जहां गुणों की पूजा और अवगुणों का अनादर होना है। पिटाक्स ने कहा—जहां गुणियों को मान दिया जाता है, अवगुणियों को नहीं। विलओवुलस ने कहा—जहां के नागरिक दण्ड ने अधिक अपक सान से उरते हों। चिलो ने कहा—जहां वनताओं में अधिक कानून का मान होता है। इन सबमें सोलोन का विचार अधिक मान्य तमजा गया। उसने कहा—जहां प्रजा के निकृष्टतम व्यक्ति पर किये गये अत्यानार को सम्पूर्ण विधान का अपमान समझा जाता हो।

सोलोन वकृत्व-कला, काव्य और शासन-सम्बन्धी विषयों का विशिष्ट विद्वान् समझा जाता था। एक वार वह आनाकारसिस से शासन-मम्बन्धी सुधारों के विषय में वार्तालाप कर रहा था। इस पर आनाकारिसम ने कहा—आपके सभी कानून मकड़ी के जाले की भांति होंगे। इसमें केवल निर्वल लोग फँसेंगे और शिवतशाली सदैव उसे तोड़कर निकल जाया करेंगे।

एक समय लिविया के राजा कीसस से सोलोन की भेंट हुई। यह राजा एशिया माइनर में सर्वसम्पन्न समझा जाता था। उसने उस यूनानी दार्श-निक के सामने अपनी सम्पत्ति का प्रदर्शन किया। उसने सब प्रकार के आभूपणों को सोलोन के सम्मुख रखकर पूछा—क्या इतनी बड़ी सम्पत्ति का स्वामी संसार का सबसे सुखी प्राणी नहीं है?

सोलोन ने उत्तर दिया—नहीं, मैं एक इससे सुखी पुरुप को जानता हूँ। वह यूनान का एक निर्धन किसान है। सम्पन्न और विपन्न अवस्थाओं में उसकी बहुत कम आवश्यकताएँ होती हैं और उसने उन आवश्यकताओं को अपने श्रम के द्वारा पूरा करना सीख लिया है।

इस उत्तर से उस राजा को प्रसन्नता नहीं हुई। वह तो एक ऐसे उत्तर की प्रतीक्षा में था, जिससे उसके मिध्याभिमान की सन्तुष्टि हो। अतएव उसने फिर पूछा—क्या वह उसे सुखी नहीं समझता? सोलोन ने उत्तर दिया—मृत्यु से पहले किसको सुखी कहा जाय? सोलोन का बुद्धिमत्ता-पूर्ण उत्तर वाद की घटना से सत्य सिद्ध हुआ।

साइरस ने लिविया के साम्राज्य पर आक्रमण किया, साम्राज्य ध्वस्त हो गया और कीसस बन्दी बना लिया गया। जब वह मृत्यु-दण्ड के लिए ले जाया जा रहा था, तब उसे सोलोन की वह बात स्मरंण आयी। वध-स्तम्भ से वह सोलोन का नाम लेकर विलाप करने लगा। साइरस ने यह सुना और उसका रहस्य जानने के लिए उत्सुक हुआ। जब कीसस ने उसे उस दार्शनिक का वह वाक्य सुनाया तब साइरस स्वयं अपनी भावी दशा के लिए चिन्तित होने लगा। उसने कीसस को क्षमादान दे दिया। उसे अपना मित्र बना लिया। इस प्रकार सोलोन को एक राजा का प्राण वचाने और दूसरे को सुधारने का श्रेय प्राप्त हुआ।

यूनान के उन सप्त ऋषियों में से येलीज ने आइओनिक सम्प्रदाय को चलाया। उसके सम्प्रदाय में, बाद में, आनाक्सिसेण्डर और आनाक्सिमेनीज सम्मिलित हुए। इन दोनों के पश्चात् पेरिक्लीज का शिक्षक आनाक्सा-गोरास और आरकेलाउस हुआ, जिसको प्राचीन लेखक सुकरात के गुरु मानते हैं। येलीज के लगभग ५० वर्ष बाद, उसकी कल्पना को उसके अनुयायियों ने आगे बढ़ाया।

थेलीज और उसके अनुगामियों ने अनेक महत्त्वपूर्ण तथ्यों का अन्वेपण किया जो सदैव मानव की उत्सुकता को जगाते रहेंगे। उनके सिद्धान्त अमान्य भी हुआ करते थे। वे किसी भी तत्त्व को प्रकृति का प्रथम तत्त्व मानकर चलते थे। सव एक स्वर से बुद्धि के विश्रम और मिथ्याविश्वास की अनावश्यकता को स्वीकार करते थे। तथापि संसार के उद्भव और लय के इनके सिद्धान्तों, विभिन्न ग्रहों के स्थान और उनके विस्तार के विपय में इनकी कल्पनाओं को अन्वेपणशील पुरुपों के स्वप्न ही समझना चाहिए। इनमें से प्रमुख ल्यूसिप्पस के सिद्धान्त थे, जिनको डेमोकिटस ने विकसित किया था। वाद में एपिक्यूरस ने भी उसे स्वीकार किया और उसके दर्शन को त्यूकिटियस ने पर्याप्त विशद रूप से समझाया है।

आनावसागोरास ने एक और विशेषता प्रकट की। उसने धर्महीन जगत् को सर्वप्रथम एक निरपेक्ष और पूर्ण मन के अस्तित्व की घोषणा की, जो उसके अनुसार इस भौतिक जगत् का कर्ता और करण है। थेलीज, पिथागोरास और उनके अनुगामियों ने इस जगत् के साथ आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया था। उन छोगों ने मन और भीना नहतों नी तरह से मिला दिया था कि वे एक अविभाज्य उक्तर्र तन गर्म: आत्मा ने शरीर को मनुष्य के अन्योन्याश्रित अंग नमता। दूसरी और जानामामाँ के अनुसार, सृष्टि और बाह्य ज्ञान को संमार की आत्मा ने पृश्क् समय चाहिए, जिसको वह केवल उस कर्ता की कृति के नियमों की नात्म अभिन्यक्ति समझता था।

# सुकरात

(४६९-३९९ ईसा पूर्व)

सुकरात का जन्म पेलोपोनेसियन युद्ध के चालीस वर्ष पूर्व एनेंग नग हुआ था। उसके पिता का नाम सोफोनिस्करा था। उसकी पैतृक ना बहुत साधारण थी। वह मूर्तिकार का काम करता था, इसलिए लेखकों ने उसके जन्म के विषय में प्रकाश नहीं पड़ने दिया है, परन्तु ध्यान में रखना चाहिए कि यूनानी जन-तन्त्रों में जन्म की उच्नता का विचार बहुत कम हुआ करता था।

युवावस्था में उसने आरकेलाउस का पदार्थविज्ञान और यियो के रेखागणित का अध्ययन किया और दूसरे शिक्षकों से तत्कालीन प्रचिलत वादों का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। परिणाम-स्वरुष्टि-सम्बन्धी भिन्न-भिन्न कल्पनाओं की हंसी उड़ाने लगा और उच्यंग्य करता रहा। वह धर्म में विश्वास करनेवाले आनावसागोरा अनुसार बृद्धि को प्रकृति और मानव जीवन को नियन्त्रित कर्रे शिक्त मानता था। उसने निम्न बौद्धिक तत्त्वों को अस्वीकार नहीं जो उन दिनों जन-श्रद्धा के विषय थे। वह स्वप्न और भविष्यवाणि दैवी तत्त्व के अस्तित्व को मानता था और अपने देश के धार्मिक कृत्यों को स्करता था। यदि हम एथेंस के इन दार्शनिकों को साधारण जनता के र देखें तो यह स्वीकार करना पड़ेगा कि वे सर्वथा मिथ्या-विश्वासों से नहीं थे। वे यह विश्वास करते थे कि वे दुष्ट वृद्धि या सुबुद्धि द्वारा नित्रत थे, जिनके प्रभाव में आकर वे वासनाभिभृत हो जाते थे। ये

उनके स्वभावों को प्रभावित करती थीं। इसमें सन्देह नहीं कि इन दार्श-निकों पर विश्वास विशेप का प्रभाव रहा करता था।

यदि हम मुकरात जैसे दार्शनिक के सत्तर वर्ष के दोप-रहित जीवन को देखें, अपने देश के कानूनों का उसका विरोध देखें, उसकी तपस्या, गम्भीरता, सभी स्थितियों को प्रसन्नतापूर्वक सहन कर ठेने की उसकी अनुरु क्षमता देखें तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि ऐसे दार्शनिकों में दिखाई पड़नेवाला थोड़ा-बहुत विश्वास—या मिथ्याविश्वास ही कहें—इनके दोप नहीं गुण ही है।

मुकरात के व्यक्तिगत प्रभाव का चाहे जो भी क्षेत्र हो, पर वास्तव में उसका दर्गन अधिक पूर्ण और प्रसिद्ध तव हुआ जब नाट्य-कलाओं में नाटक-कारों ने उसके दार्शनिक सिद्धान्तों को सिम्मिलित करना आरम्भ किया। इन कलाओं ने सभी देशों में, विशेष कर यूनान में, राष्ट्रीय विचारों और चिरत्रों के गठन में अपूर्व कार्य किया था। यूनान में नाट्य-कला सर्वधिक महत्त्व-पूर्ण वस्तु समझी जाती थी। विशेषतः इसी क्षेत्र में, सुकरात के दार्शनिक सिद्धान्तों का अधिक समावेश हुआ, फलतः सुकरात के दर्शन ने जन-जीवन में प्रसार पाया और उसे बहुत प्रभावित किया।

जिन दिनों फारस में यूनान का यश गाया जा रहा था, उन दिनों एथेंस में उसका अपना यश क्षीण हो रहा था। गृह-संघर्ष के वाद कुछ शान्ति हुई किन्तु विद्वेप के वीज वर्तमान थे। सुकरात विद्वेप और जनता के पारस्परिक मतभेद का पहला शिकार हुआ। उसने सदैव नम्रता, साहस और बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। उसने युद्ध में आलसिव्याडीज की प्राणरक्षा की थी और छः जनरलों को दिये जानेवाले मृत्युदण्ड में उसने अपनी सम्मति देना अस्वीकार किया था। उसने उन तीस अत्याचारियों का सामना किया और खुलकर अन्याय का विरोध किया। मानवता के प्रति उसके हृदय में असीम प्रेम था। वह दूसरों के दुर्गुणों पर दया करता था। वह यूनानी जनतन्त्र का जनक था। उसका एकमात्र सुख यूनानी जनता का सुख था।

मुकरात ने विचार किया कि वृद्धों का सुवार करना कठिन है, इसलिए उसने युवकों को शिक्षा देना आरम्भ किया। उसका अपना कोई विद्यालय नहीं था। वह सभी स्थानों और अवसरों पर उपदेश दिया करता था। चलते-फिरते, भोजन के समय की वातचीत में, सेना में, जनता की सभा में, सभी जगह वह निभेय होकर वोलता था। उसका व्यक्तित्व विशाल था, फिर भी उसके विरोधियों का दल निरकाल में उमर्छ। तथा का जा-सर ढंढ रहा था।

वह विरोधियों का व्यंग्य और अपगन्दों का प्रयोग यहां सरकता के सहन करता था। वह अपने युग का महान् दार्गनिक था।

एक बार हास्यनाटनकार ऐरिस्टोफिनीज रंगमंत पर सुकरात की स्थि उड़ाने में व्यस्त था। उसने 'नलाउट्स' नाम की एक रचना प्रस्तृत की, जिसमें एक दोर्शनिक एक टोकरी में बैठाकर अनमेल बातव्य देना है। सुकरात भी वहां उपस्थित था, किन्तु अपनी हुँगी उड़ायों जाती देगकर भी उसपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दर्गकों में से कुछ अनजान व्यक्ति राग्य के वास्तविक पात्र को जानना चाहते थे, इमलिए सुकरात रंगमंत पर आवर स्वयं सबको अपना परिचय देने लगा। यह सुकरात पर पहला आवमक था। इसके बीस वर्ष बाद मेलिटस ने खुक हम से उन पर अभियोग लगाया। उसके अभियोग में दो आरोप थे, पहला यह कि वह जनतन्त्र हारा स्वीकृत देवताओं को नहीं मानता और नये देवों को आरायना तिनाता है। दूसरा यह था कि वह एथेंस के युवकों को प्रथन्नष्ट करता है। अन्त में निश्चित हुआ कि सुकरात को मृत्युदण्ड दिया जाय।

सुकरात एथेंस के मिथ्याविश्वासों और वहु देवों की हास्यारपद गम-झता था। उसकी भिन्न-भिन्न वार्ताओं से यह ज्ञात होता है कि वह एक ईश्वर में विश्वास करता था। कुछ लोग उसके जीवन के उदाहरणों ने उसे ईसाई दार्शनिकों की कोटि में रखते हैं। जब मुकरात के विरुद्ध किये गमे पड्यन्त्र का पता चला तब उसके अनेक मित्रों ने उसके पक्ष से लट्ने की तैयारी की। सिलियास उस समय का सबसे समयं वक्ता था। उसने सुकरात को अपना तैयार किया हुआ भाषण दिया। उसमें उसने मुकरात के तर्को और सिद्धान्तों को बड़े सबल ढंग से प्रस्तुत किया था। बीच-बीच में उसमें ऐसी भावुकता भरी हुई थी कि वह किसी को भी द्रवित करने की शक्ति रखता था, किन्तु यह भाषण केवल भाषण-कला से युक्त था। उसमें एक दार्शनिकोचित सबलता का अभाव था। इसी लिए सुकरात ने उसे पसन्द नहीं किया। लिसियास के पूछने पर कि फिर कैसे भाषण से उसको सन्तोप हो सकता है, सुकरात ने बड़ी सरलता से उत्तर दिया कि कोई कुशल शिल्पी मेरे लिए उत्तम सोने से मढ़ा हुआ जूता लाकर दे सकता है, पर यह सम्भव है कि वह मेरे पैर के लिए ठीक न हो। उसने किसी भी ऐसे साधन का उपयोग नहीं किया, जिससे लोग उस पर दया

करें और उस पर लगाये गये अभियोग को पृथक् छोड़ दें। उसने न्याया-घोटों के सम्मुख किसी प्रकार की प्राधंना अववा ऐसा कोई प्रयत्न नहीं किया, जिससे उनका हृदय द्रवित हो। उसने व्यक्तिगत रूप में अपने अभि-योग के विरोध में अपनी सफाई दी। उसमें पुग्योनित साहम के साथ दार्थनिकोचित सायुता और नम्रता, पर विचारों की स्वतन्त्रता, भी थी। उसके भाषण का आभूषण केवल सत्य था।

अफलातून भी उन समय वहां उपस्थित था। उनने मुकरात के भाषण को उनी के शब्दों में प्रस्तुत किया था, जिसका शीर्षक उनने मुकरात की क्षमा-यात्रना दिया। यह प्राचीन नर्वश्रेष्ट कृतियों में से एक है।

मुकरात ने अभियोग का उत्तर देते हुए कहा था—मुज पर यह आरोप लगाया गया है कि मैं युवकों को अध्य कर रहा हूँ, उनमें भयंकर विचारों का प्रसार कर रहा हूँ, लेकिन एथेंग के लोग जानते हैं कि मेरा व्यापार गिक्षा देना नहीं है। चाहे लोग मुजने कितना भी द्वेष करें किन्तु वे मुज पर अपना जान बेचने का आरोप नहीं लगा सकते। इनका स्पष्ट प्रमाण मेरी निर्यनता ही हैं।.....ऐ एथेंस के निवासियो, मुज्जे दण्ड दो। मैं अपना विचार और आचरण नहीं बदल सकता...मुज पर भयभीत होने का आरोप किया गया है, लेकिन में युद्धभूमि में लड़ा, अनेम्बली में अकेले ही मैने उन छः कप्नानों को दिये गये मृत्युदण्ड का विरोध किया......

मृकरात ने दृढ़ता में और अवाध स्वर में अपना यह भाषण दिया। उसकी आफृति, किया आदि से अभियुक्त का कोई भी लक्षण प्रकट नहीं हो रहा या। अपनी आत्मा की उच्चता के कारण वह अपने न्यायाधीओं का स्वामी प्रतीत होता था। भाषण में आरम्भ ने अन्त तक मुकरात ने दार्शनिकोचित नम्रता का प्रमाण दिया। लेकिन मुकरात का भाषण युक्ति-युक्त तकों के औचित्य ने पूर्ण था। इस पर भी उसका विरोधी दल उसकी हत्या के लिए कुला हुआ था। मुकरात में हर समय और हर किसी के अत्याचार और अन्याय का विरोध करने की जो प्रवृत्ति थी, उससे बहुतों में उसके प्रति क्षेप और दुर्मावृना जाग्रत हो गई थी।

मुकरात ने अत्यन्त शान्त रूप से अपने दण्ड की आज्ञा मुनी। उसका एक शिष्य आपोलोडोरस अत्यन्त शुद्ध होकर गाली देने लगा और वह रोकर कहने लगा—मेरा स्वामी निरपराध होकर भी मृत्युदण्ड पा रहा है।

इस पर मुकरात ने कहा—यया तुम अपराधी के रूप में मेरी हत्या होते देखना चाहते थे?

मृत्युदण्ड के पश्चात् भी गुकरात उमी दृढ़ता और विभाग के मान अत्याचारियों पर आतंक जमाये रहा। मृत्युदण्ड ने पहिले एक महीने तक वह जेल में था। वहां भी उसके गित्र और अनुगामी उसमे गरावर मिलते रहते थे।

सुकरात जब जेल में पा, एक दिन कोई संगीतन वंशी को धानि पर गीतात्मक कविता गा रहा था। उसने उसे मुनकर उससे अनुरोप शिया हि वह उसे भी वह गीत सिराा दे, जिससे यह उस 'अनन्त-गान' में विशेष होने के पहले गा सके।

संगीतज्ञ ने उत्युकता से पूछा—एक मरणशील व्यक्ति के लिए इसकी क्या आवश्यकता है?

सुकरात ने उत्तर दिया—इसलिए कि मैं सौन्दर्यमय झान को नेकार जीवन से बिदा होऊँ।

मृत्यु के दिन सुकरात अपने मित्रों से वातनीत करना रहा। वार्ता का विषय आत्मा की अमरता था। अफलातून का कथनोपकथन 'फीउन' मुक्त-रात की इस वार्ता का परिणाम है।

#### अफिलातून

(४२७-३४७ ईसा पूर्व)

अफलातून सुकरात का सबसे प्रमुख शिष्य था। उसका जन्म उसी वर्ष हुआ जिस वर्ष पेलोपोनेसियन युद्ध छिड़ा था। वह एथेंस के एक प्रसिद्ध और सम्पन्न परिवार में उत्पन्न हुआ था। उसकी शिक्षा उसके उच्च परिवार के अनुकूल ही हुई थी। काव्य और रेखागणित से उसका मस्तिष्क विकसित हुआ, उसे न्याय-युद्धि और कल्पना मिली। वीस वर्ष की अवस्था में सुकरात से उसका परिचय हुआ। काव्यक्षेत्र को छोड़कर वह दर्शन की ओर आकृष्ट हुआ। आठ वर्ष तक वह सुकरात का अध्ययनशील श्रोता बना रहा। इसके पश्चात् कुछ समय तक वह 'मैंगना ग्रेसिया' आदि नगरों में, ज्ञान की खोज में, श्रमण करता रहा।

अफलातून एक बार अपने मित्र और शिष्य डीयन के आग्रह पर डायो-निसियस से मिलने गया। पहले ज्ञान की चर्चा होती रही, फिर न्याय का

अफलातून का दर्शन सम्पूर्ण विज्ञान में सम्बद्ध है। उसके पूर्व के विद्वान कुछ ही विषयों पर विचार करते थे। अफलातून के विचार में विज्ञान, प्राकृतिक और नैतिक, दो भागों में विभाव हो चुका था. जिसकी वह देवी और मानवी कहता था। तर्क का उदय हो चुका था। उसके आधार पर न केवल उसने नैतिक और राजनीतिक विचारों को परिनित्त किया अपितु प्राचीन धर्मशास्त्रों को भी परिवर्तित कर दिया था।

अफलातून के 'डायलॉग' में इतने विषय आ चुके हैं कि संक्षेप में उनकी पूरी व्याख्या करना कठिन हैं। कहीं-कहीं तो उसके और उसके गुरु गुकरान के विचारों में वड़ा अन्तर दिखाई पड़ता है। प्रश्नकर्ताओं की सर्या उनकी अधिक है कि कुछ प्रश्नों और उनके उत्तरों को लेकर कुछ नियर करना कठिन हो जाता है। लेकिन जेनोफोन के ग्रन्थों से अफलातून के विचारों से सुकरात के विचारों को पृथक करना सरल हो सकता है।

इस प्रकार यह ज्ञात होता है कि अफलातून का उद्देश्य प्राकृतिक और नैतिक शिवतयों का एक ऐसी सरकार के साथ समझीता करना था, जो स्वयं खड़ी हो और एक अपरिवर्तनीय उद्देश्य लिये हुए हो। अफलातून मानव मस्तिष्क का उद्भव और उसकी प्रकृति को समझना चाहता था। साथ ही वह मानव मस्तिष्क की विभिन्न शिवतयों—यथा, इच्छा और ज्ञान शिक्त—की व्याख्या करना चाहता था और इस प्रकार वह एक ऐसी नैतिक व्यवस्था की स्थापना करना चाहता था कि मनुष्य न केवल इस जीवन में पूर्णता और सुख प्राप्त करे अपितु वह भावी जीवन में भी सुखी रह सके।

अफलातून कहता है कि संसार की प्रत्येक वस्तु उत्पन्न होती है, विनप्ट होती है, और फिर उसके स्थान पर दूसरी वस्तु उत्पन्न होती है। समय पर उसमें भी क्रान्ति होती है। एक वस्तु दूसरी को गतिमान् करती है, दूसरी तीसरी को, पर गति का प्रथम कारण इनमें से किसी एक में नहीं होता। नक्षत्रों की नियमित किया, ऋतुओं का सुन्दर कम, स्थावर और जंगमों की प्रशंसनीय रचना, एक रचियता का संकेत करती है। इस दिव्य-शक्ति का पता लगाना कठिन है और शब्दों से उसका वर्णन असम्भव है, लेकिन उसकी रचनाओं से उसकी शक्ति, ज्ञान और कृपालुता का प्रमाण प्रस्तुत होता है।

अपनी कृपालुता के कारण इस 'देव' ने सभी सम्भव जीवों की रचना की और सनातन काल के लिए यह एक अनियमित गति से नियन्त्रित रहेगी। इस सिद्धान्त को अफलातून ने संसार का असंगत दुर्गुण कहा है। इसके प्रमाण-स्वरूप उसके सामने प्रकृति के भिन्न-भिन्न उलट-फेर वर्तमान थे। मनुष्य की वासनाओं, उसके शारीरिक और नैतिक दुर्गुणों, को वह प्रकृति का अनिवार्य तत्त्व समझता था और उसके अनुसार इनको सदा के लिए उन्मूलित करना असम्भव था।

अफलातून के काल्पनिक सिद्धान्त के अनुसार इन अपिरण्कृत तत्त्वों से ईश्वर ने चार तत्त्वों की सृष्टि की। उसने आकाश और पृथिवी का निर्माण किया। सभी वस्तुओं की सृष्टि कर ईश्वर ने वौद्धिक दुर्गुण भी उत्पन्न किया। सूर्य, चन्द्रमा और दूसरी दिव्य शक्तियों की रचना करने के बाद उसने अदृश्य देवों और दानवों की सृष्टि की। इन देव-दानवों की प्रकृति का वर्णन अफलातून वड़ी श्रद्धा के साथ करता है और इस वर्णन को अपने देश के लिए एक धर्म के हप में वह स्वीकार कराना चाहता है। इसके बाद देवों के देव, ईश्वर ने तीन प्रकार के जीवों (जल, स्थल और नभ के जीवों) की सृष्टि की। मनुष्य का दुर्गुण, जगत् के वौद्धिक दुर्गुण से ईश्वर ने बनाया। पहले तो दुर्गुण दानवों के रूप में रहे और इन्हें सूक्ष्म गरीर प्राप्त थे। लेकिन ये अपने कर्त्तंत्र्य से च्युत हुए और ईश्वर ने इन्हें दण्ड स्वहप स्थूल शरीर दिये और इन्हें शाप दिया कि वे अपनी देवी शक्ति का उपयोग न कर सकें। अफलातून का दर्शन काल्पनिक है।

आदर्श स्वरूपों और मानव-मस्तिष्क की आदिम अवस्था अफलातून के दर्शन के स्तम्भ हैं। अपने कत्तंच्य-पालन से च्युत होने से पहले मनुष्य को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी और वह अपने 'कर्त्ता' के रूप का दर्शन कर सकता था, पर वाद में वह संसार की वस्तुओं से टगा जाकर अपने कर्त्तंच्य से च्युत हुआ और तभी से उसकी दिव्यता जाती रही। मनुष्य चाहे कितना भी गिर जाय, ईश्वर की दृष्टि से वह ओझल नहीं होता। ईश्वर अपनी उच्चतम और निम्नतम रचना पर दृष्टि रखता और उसे नियंत्रित करता है। अपना कर्त्तंच्यपालन करके ही मनुष्य पुनः अपने 'कर्ता' की कृपा प्राप्त कर सकता है। यह भ्रान्त धारणा है कि ईश्वर वड़े-बड़े उपहारों से प्रसन्न होता है। धर्म कोई व्यापार की वस्तु नहीं। हम देवताओं को उनकी दी हुई वस्तुओं के अतिरिक्त क्या दे सकते हैं? उनकी दी हुई वस्तुओं को उनको छीटाने के लिए क्या वे हमें धन्यवाद देंगे?

अफलातून के दर्शन का रहस्य नीचे लिखे वाक्यों में प्रकट होता हैं— हमारी स्मृति में जो वस्तुएँ एकत्र हैं, उन्हीं के बाह्य रूपों का ज्ञान हमारी इन्द्रियों के द्वारा हमें प्राप्त होता है। इस ज्ञान से भिन्न-भिन्न रूप से कल्पना सम्बद्ध रहती है। पूर्वज्ञान का उदाहरण देने हुए अक्षात्रज्ञान मैनों के दासों का उल्लेख करता है, जिन्होंने गुजरान के पूछने पर उनकी संख्या और आंकड़ों के अनेक तथ्य रमरण करते बताये थे, गर्जा उन्हें गणित या ज्यामिति विज्ञान की शिक्षा नहीं प्राप्त थीं। इस प्रकार अकड़ा-तून के अनुसार सभी विज्ञान रमृति—प्रकृति की आदिम रमृति—पर निभेर करते हैं। उसका कथन है कि मनुष्य की भीतिक जगन् में योदिक जगन् की और जाना चाहिए। मनुष्य की प्रकृति इसी के मेल की है। इसी उड़ेज्य की पूर्ति उसके दर्शन का उद्देश्य था।

इनमें से एक प्रकार की वासनाओं का सम्बन्ध अभिमान और उतेशा से है। इनका स्थान मनुष्य का हृदय है। दूसरे प्रकार की वासनाएँ गुन प्राप्त करने की इच्छा से सम्बद्ध है। इनका स्थान गरीर का निम्ननम भाग, उदर है। ये दोनों ही घातंक है। यदि इन पर उनित नियंत्रण न होगा तो मनुष्य-स्पी जन-तन्त्र अव्यवस्थित और दुःसपूर्ण हो जायगा।

अफलातून के अनुसार उसत दोनों प्रकार की भावनाएँ, मनुष्य की शरीर-रचना के लिए, आवश्यक है। यदि इनको नियंत्रित कर लिया जाय तो ये अच्छी वस्तु वन सकती है। मनुष्य की प्रकृति में प्रतिकृल तस्य रहते हैं और वह जागरूक होकर दुःख और विपत्ति से वचता है। जय मनुष्य शरीर की आवश्यकता से अधिक इन्द्रिय-मुख में लीन हो गया तत्र तप आदि का प्रचलन हुआ है। न्याय का जन्म उस समय हुआ जब तर्क नियामक था और वासनाएँ नियन्त्रित थीं। शासन करने की शक्ति में बुद्धि-मत्ता का गुण अन्तिनिहत था। बुद्धि और ज्ञान का प्रयोग करता हुआ मनुष्य अपने कर्ता की भाँति हो गया था और वह समझ गया था कि उसका वास्तिवक उद्देश्य क्या होना चाहिए। बुद्धिमान् मनुष्य मस्तिष्क को शरीर की तुलना में रख सकता है। मस्तिष्क की इस अवस्या को प्रप्त किये विना वह कभी सद्गुण और आनन्द नहीं प्राप्त कर सकता।

अफलातून के अनुसार ज्ञान का मन्दिर ऐसी चट्टान पर्र है, जहाँ कुछ ही व्यक्ति पहुँच सकते हैं। इस सामर्थ्य-भिन्नता के कई कारण हैं। मानव-रचना के समय सबके मस्तिष्क समान रूप से सुविकसित और श्रेष्ठ नहीं थे। इसी प्रकार रचना-काल से पहले उनमें हिसक प्रवृत्तियाँ भी नहीं थीं। मनुष्य-शरीर भिन्न-भिन्न प्रकार से रचे गये हैं, कुछ सबल और दूसरे निर्वल। प्राचीन संस्थाओं और भिन्न-भिन्न उदाहरणों से मनुष्यों के वीच

मतभेद उत्पन्न हुए। वास्तव में शिक्षा और स्वभाव की शिक्त इतनी वड़ी है कि मनुष्य की भूलों और पापों का उत्तरदायित्व उस पर न होकर उसके माता-पिता, रक्षक और शिक्षक पर होना चाहिए। साथ ही कितनी ही अच्छी परिस्थितियों हों तो भी मस्तिष्क विकार की ओर प्रवृत्त होता है। इसिलए शरीर को निरन्तर व्यायाम आदि से पवित्र करना चाहिए और मस्तिष्क को दर्शन आदि के अध्ययन से निमंल बनाना चाहिए। इसके विना मनुष्य अपने स्वभाव के उच्चतम विकास तक नहीं पहुँच सकता, और पहुँच जाने पर भी, इसके विना वह उस स्थान पर निश्चल रूप से ठहर नहीं सकता।

अफलातून ही प्रथम दार्शनिक है, जिसने पुर्नजन्म के सिद्धान्तों का समथंन किया। इस सम्बन्ध के उसके तर्क इतने युक्ति-युक्त थे कि विचारशील विद्वानों पर भी उनका प्रभाव पड़ता था। मस्तिप्क के तत्वों की
परीक्षा से वह इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि जिन तत्वों से ये वने हैं वे
अत्यन्त सरल और अविनाशशील हैं। उसने मानसिक शक्ति पर इतना जोर
दिया कि सिसरो और वफ्कन भी उससे आगे नहीं वढ़ सके। वह मनुष्य
के दुर्गुणों को जीवन और गित के लिए आवश्यक समझता था, इसलिए
वह इस बात को असंगत समझता था कि शारीरिक रोग और मृत्यु उसके
स्वाभाविक गुणों को हर सकती है। वह समझता था कि मृत्यु के बाद
जीव या तो उच्चावस्था को या निम्नावस्था को प्राप्त होता है।

इस पुनर्जन्म के विचार से आशान्वित होकर अफलातून ने एक उच्च कल्पना की और उसमें संसार के नाशवान् पदार्थों के प्रति वैसी घृणा न रही जो दूसरे दार्शनिकों में दिखाई पड़ती थी। उसने एक दोप-रहित 'राप्ट्र-मण्डल' की योजना निर्वारित की थी। अफलातून का सच्चा जनतन्त्र उसके कानून के ग्रन्थों में विणत है। उनमें उसने स्पष्ट रूप से समाज के आरम्भ और क्रान्तियों को समझाया है। उसने स्पार्टन आदर्श पर ही एक जनतन्त्र के निर्माण की योजना की थी।

अफलातून की व्यावहारिक नैतिकता, जिसे उसने सुकरात से प्राप्त किया था, उसके 'डायलॉग' में सब जगह विखरी मिलती है। अफलातून ने अपने कुछ शिप्यों को आरकाडियन, एलियन और स्निडिन लोगों के आग्रह पर उनके जनतन्त्रों को सुधारने के लिए भेजा था। उसके ही एक शिष्य अरस्तू से सिकन्दर ने अच्छी सरकार के शासन की व्यवस्था करवानी चाही थी।

## अस्ति

(३८४-३२२ ईसा पूर्व)

अरस्तू की प्रसिद्धि विश्वविष्यात है। अफलानून के विनारों का उस पर विशेष प्रभाव पड़ा था। ऊपर से अरस्तू उन विनारों को स्वीकार करने में हिचक दिखाता था; किन्तु वास्तव में हृदय में उसे उन विनारों के मन्तीय था।

सुकरात वास्तविकता के अधिक निकट था, किन्नु उसका निष्य अक्ट्या-तून इस वास्तविकता के साथ कल्पना को भी जोड़ देता था। मुकरात सत्य और प्रकृति के पथ से चला, पर उसका निष्य कल्पनाओं के परो पर उड़कर अपने ही रचे हुए काल्पनिक जगत् में भ्रमण करता हुआ दिलाई पड़ता है।

अरस्तू का जन्म मनदूनिया के एक प्रान्तीय नगर स्टागिरा में हुआ था। उसकी शिक्षा पेल्ला के दरवार में हुई थी। उसका पिता वही राजचिकित्सक था। युवावस्था में वह एथेंस भेज दिया गया। गही बह बीस वर्षों तक अफलातून का एक अध्ययनशील विद्यार्थी रहा। उस समय एथेंस में साहित्य और कला के अध्ययन में लोग बड़ी सफलता प्राप्त कर रहे थे। दार्शनिक अध्ययन भी खूब होता था।

राजा फिलिप ने अरस्तू की प्रतिभा का आदर किया और अपने होन-हार पुत्र सिकन्दर की शिक्षा का भार उसे सौंप दिया। इस प्रकार आठ वर्षों तक वह मक्दूनिया के दरवार में रहा। अरस्तू की शिक्षा से सिकन्दर का चाहे जो कुछ लाभ हुआ हो, पर अरस्तू को सिकन्दर की कृपा से प्रभूत सुविधाएँ प्राप्त थीं। सिकन्दर ही की कृपा से अरस्तू ने अपना एक निजी पुस्तकालय बनाया था, जो उसके और उसके बाद के युग में भी एक अद्भृत वस्तु वना रहा। कहा जाता है कि केवल मिस्न और परागा-मेनी राजाओं के पुस्तकालय ही उसकी तुलना में आ सकते थे।

सिकन्दर, अपनी युवावस्था में, अरस्तू का विशेष सम्मान करता था। वह अपने पिता से कम श्रद्धा उस पर नहीं करता था। उसका विश्वास था कि अपने पिता से उसने जीवन पाया है और अपने गुरु अरस्तू से ज्ञान प्राप्त किया है। सिकन्दर ने अपने गुरु की भिवत के कारण स्टागिरा नगर का पुनः निर्माण कराया और फिर से उसे बसाया।

अरस्तू ने अपने जीवन के अन्तिम चौदह वर्षों का अधिकांश समय एयेंस में ही व्यतीत किया था। वहाँ उसे मनुष्यों और पुस्तकों से सभी प्रकार की सुविधाएँ मिलीं, जिससे वह अपने दार्शनिक अन्वेषणों को आगे वढ़ा सका। सिकन्दर की अकालमृत्यु के पश्चात् अरस्तू के विरोध में पादरी और सूफी लोग उवल पड़े। एथेंस की मिथ्याविश्वासी जनता का कोध अरस्तू के विरुद्ध भड़क गया और सुकरात की हत्या के लिए उत्तर-दायी दुष्ट भावनाएँ अरस्तू के यश और उपलब्धियों को नष्ट-भ्रष्ट करने के लिए प्रकट होती हुई दिखाई पड़ीं।

अरस्तू दण्ड से वचने के लिए चेलसिस प्रदेश में चला गया। उसकी व्यक्तिगत सुरक्षा के विचार से उसका पलायन उचित हो सकता है, किन्तु वह स्वयं अपने भागने से हीन भाव का अनुभव कर रहा था। उसको छिपाने के लिए उसने यह तर्क दिया कि वह इसलिए वहाँ से चला गया, जिसमें एथेंसवालों को उसकी हत्या कर, दर्शन के विरुद्ध पापपूर्ण आचरण करने का पुनः अवसर न मिले। ऐसा जान पड़ता है कि भागने के कुछ ही मास वाद उसकी मृत्यु हो गई। चिन्ता और कोध ने मानों उसके जीवन का अन्त कर दिया था।

वकन कहता है—अरस्तू उन राजकुमारों की तरह सोचता था कि जब तक वह अपने सहयोगियों का नाश न कर दे, तब तक वह शान्ति-पूर्वक नहीं रह सकता । उसकी साहित्यिक उच्चाकांक्षा ऐसी थी कि वह सभी कलाओं और विज्ञानों के क्षेत्रों में फैंल जाना चाहता था। वह भौतिक और आध्यात्मिक जगत् के सभी रहस्यों को समझने का प्रयत्न करता था। वृद्धि की चरम सीमा तक पहुँचकर वह मानव वृद्धि से परे की समस्याओं का समाधान ढूँढ़ना चाहता था। वह वौद्धिक विवाद में युद्धोचित उत्साह के साथ पड़ जाता था, किन्तु उसके शत्रु फारसियों से अधिक दृढ़ थे, इस लिए वह उनको अभिभूत करने में अधिक सफल नहीं हो पाता था।

अरस्तू ने दर्शन को मनन और व्यवहार, ऐसे दो भागों में विभाजित किया। दर्शन के मनन या अरूप भाग को सबसे पहले उसी ने (मेटा-फिजिक्स ) अध्यात्म नाम दिया था। उसके दर्शन का यह भाग सम्पूर्णतः रहस्यमय और कही-कहीं अज्ञातव्य है। वह उसके गुरु अफलातून के दर्शन से अपेक्षाकृत कम अमान्य है। उसके दर्शन के इस भाग में न केवल जीवन, गुण, तत्त्व, जन्म और जातियों पर ही विचार किया गया, अपितु मन और आत्मा, विशेषतः दिव्य-आत्मा के सम्वन्ध में भी विशद विचार

किया गया। मानव आत्मा के विषय में अरस्तू ने पृथक् रूप से विचार किया है। विद्वानों का कथन है कि इस सम्वन्ध में खोज करने पर ज्ञात होता है कि अरस्तू ने नया अन्वेषण न कर केवल नये नाम जोड़े हैं। अमरत्व के सिद्धान्त को अरस्तू ने कहीं भी स्पष्ट नहीं किया है, जितना कि उसके गुरु अफलातून ने किया है।

अरस्तू के भीतिक दर्शन को अध्यात्म-दर्शन कहना अधिक उपयुक्त होगा, क्योंिक उसमें भीतिक जगत् के सिद्धान्तों की सूक्ष्म वीद्धिक तत्त्वों से तुलना की गई है। उसमें सूक्ष्म निरीक्षण और अनुभव नहीं दिखाई पड़ता। जब वह किसी वस्तु के विस्तार में पहुँचता है तो नक्षत्रों की गति और उनके आकार-प्रकार के विषय में वहुत-सी ऐसी भूलें कर जाता है जो उसके पहले के दार्शनिकों ने नहीं की थीं। मनुष्य और पशु के शरीर-विज्ञान के विषय में उसका ज्ञान अधिक पूर्ण था। उस युग में अरस्तू के सम-सामियक दूसरे दार्शनिक उक्त विषयों पर वहुत भ्रान्तिपूर्ण ज्ञान रखते थे। उस समय रसायन-शास्त्र की स्थापना नहीं हुई थी। वीद्धिक दर्शन के वाद प्रकृति का निरीक्षण प्रायः नहीं होता था। इसलिए यह असम्भव था कि प्राकृतिक निरीक्षण और परीक्षण हो। गणित में अरस्तू का ज्ञान अपने पूर्व के दार्शनिकों-यथा, अफलातून और पिथागोरस-से कम था।

अरस्तू को अपने समसामयिक पायरो और एरिस्टिक्स के सन्देहनाद से स्वभावतः सत्य की परीक्षा की सूक्ष्मता में जाना पड़ा। इस प्रकार उसने तर्क को उसके आदि तत्त्वों में परिणत करने का दुष्कर कार्य अप-नाया। उसने एक ही स्वयंसिद्ध तथ्य पर प्रमाणों के द्वारा सम्पूर्ण सत्य को एक व्यवस्थित रूप में रखने में सफलता प्राप्त की। अरस्तू से पहले किसी ने ऐसे प्रयत्न में सफलता नहीं प्राप्त की थी। उसके स्वयंसिद्ध तथ्य के अनुसार जो एक जाति के विषय में ठीक है वह दूसरी जाति और उसके व्यक्तिगत अंग के वारे में भी ठीक हो सकता है।

कुछ आलोचकों का कथन है कि अरस्तू के रहस्यात्मक या अध्यात्म दर्शन के विषय में व्ययं उसकी वृद्धि का दुरुपयोग हुआ है, किन्तु उसके आलोचनात्मक और नैतिक, इनसे भी अधिक उसके राजनीतिक ग्रन्थों में अधिक सूदम और तीदण वृद्धि का दर्शन होता है। इसमें महत्त्वपूर्ण और आयदयक वस्तुओं पर विचार किया गया है। अरस्तू के समय की स्थिति और उसकी अपनी मुविचा, उसकी प्राकृतिक देन और उद्योग वृद्धि ने उसे इतनी स्थाति दी कि वह अपने और अपने वाद के मुग में भी स्मरण किया जाता है। प्राचीन यूनान में विद्या और दर्शन की शिक्षा सर्वसाधारण को नहीं प्राप्त हो सकती थी। कुलीन और योग्य व्यक्ति ही अधिकारी समझे जाते थे। उसका एक उदाहरण यह मिलता है कि अरस्तू ने गम्भीर विषय पर कुछ पुस्तकें लिखी थीं, जिनमें गम्भीरतापूर्वक जटिल प्रश्नों को मुलझाया गया था। उस विषय का रहस्य उस युग के अध्ययनशील शिक्षायियों को भी नहीं बताया जाता था। सिकन्दर उस समय एशिया में था और उसको यह मूचना मिली थी कि अरस्तू ने इस गूढ़ विषय को सर्वसाधारण की शिक्षा के लिए उपस्थित किया है।

सिकन्दर ने अरस्तू के नाम एक पत्र भेजा, उसमें उसने लिखा— विज्ञान के एकोएमिटिक भाग को प्रकाशित कर आपने बुरा किया। यदि मुझे दी हुई शिक्षा सर्वसाधारण को मिल जायगी तो मुझमें विशेषता क्या रह जायगी! जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैने शिक्त और राज्यों पर अधि-कार करने से अधिक, ज्ञान के प्रमुख भागों में अधिकांश मनुष्यों से अधिक विशेषता प्राप्त कर ली है।

अरस्तू ने उत्तर में गहा कि उस ज्ञान के कुछ भाग प्रकाशित हुए हैं, कुछ नहीं। वास्तव में उसके अध्यात्म-शास्त्र की वह पुस्तक इस प्रकार लिखी गई है कि न कोई उसे पढ़ सकता है, न पढ़ा सकता है। वह केवल उन लोगों की स्मृति को जागरित करने का काम करती है, जिन्होंने गुरु से उस विषय की शिक्षा प्राप्त कर ली हो।





#### जिप्ति (७० ईसा पूर्व-१९ ई०)

महाकिव वर्जिल का लैटिन में पूरा नाम पिन्लियस वर्जिलियस मारो था। उसके जन्मस्थान का नाम एनडेज था जो इटाली के मानटुआ नामक छोटे नगर से वहुत दूर नहीं था। उसका पिता खेती करता था और मधुमक्खी पालने का व्यवसाय भी करता था। उसने अपने पुत्र की शिक्षा पर विशेष ध्यान रक्खा। वर्जिल की आरम्भिक शिक्षा क्रेमोना और मिलान नगरों में हुई थी। जब उसकी अवस्था १७ वर्ष की हुई तब उसके पिता ने उसे उच्च शिक्षा के लिए रोम भेज दिया। विश्वविद्यालय में, आरम्भ में, वह वक्तृत्वकला की शिक्षा ग्रहण कर रहा था। उसका पिता चाहता था कि उसका पुत्र भविष्य में एक कुशल राजनीतिज्ञ और वकील वनें; किन्तु वर्जिल की उस ओर रिच न थी। वह दर्शनशास्त्र की ओर प्रवृत्त हुआ और कुछ वर्षों तक उसने एपिक्यूरस मतानुयायी दार्शिनक सिरो से शिक्षा ग्रहण की। सिरो उस समय के धनी और उच्चाकांक्षी युवकों में प्रसिद्ध था। उसी के सत्संग में वर्जिल ने भविष्य के राजनीतिक और दार्शिनक नेताओं से परिचय प्राप्त किया था।

विजल वड़ी लज्जाशील प्रकृति का व्यक्ति था। इसी कारण कुछ लोग उसे 'कुमारी पारिथिनियास' के नाम से पुकारते थे। वह विरले ही मार्ग में जाता दिखाई पड़ता था, किन्तु जब कभी वह निकलता तब लोग उसके पीछे चल पड़ते और वह अपनी लज्जालु प्रकृति के कारण आस-पाम के घरों में घुसकर छिप जाता था। वह ओगस्टस की मंडली और जनता में उतना ही विख्यात था, जितनी आजकल की सिनेमा-तारिकाएँ हैं। यह कितने आश्चर्य की बात है कि ऐसी प्रकृति वाले व्यक्ति को ईसाई घर्मावलिम्वयों ने महात्मा, चामत्कारिक और सिद्ध पुरुप की भाँति सम्बोधित किया। तेरहवी शताब्दी में महाकिव दान्ते ने विजल को अपना गुरु और प्यप्रदर्गक माना। उन्नीसवीं शताब्दी के साहित्य-समालोचक, किव तथा विद्वानों ने एक स्वर से विजल को रोम का सर्वोत्कृष्ट किव स्वीकार किया है। महाकिव विजल की गणना योरोप के पंच महाकिवयों में होती है।

कहा जाता है कि व्यंजिल ने अपनी कविता में एक वालक के जन्म लेने तया उमे गान्ति-युग का मंस्यापक होने की भविष्यवाणी की थी। इस क्या की व्याच्या कर लोगों की यह धारणा हुई कि व्यंजिल ने महात्मा ईसा के प्रादुर्भूत होने की पूर्वमूचना दी थी। पारचात्य विद्वानों का कथन है कि ऐसे समय में, जब कि सत्माहित्य के समालोचन की प्रणाली प्रचलित न थी उस समय भी, व्यंजिल की महाकवि के रूप में प्रसिद्धि का प्रधान कारण उसकी उक्त भविष्यवाणी की धार्मिक भावना ही थी, जो सर्वसाधारण के मन में प्रविष्ट हो गई थी। व्यंजिल की मृत्यु के उन्नीस वर्ष वाद महात्मा ईसा का जन्म हुआ था।

आरम्भ में वर्जिल ने रोम का इतिहास लिखने का प्रयत्न किया। उसने देखा कि इस सम्बन्ध में उसका ज्ञान अत्यल्प है, अतएव उसने ग्राम्य विषयों पर कविता लिखना आरम्भ किया। उसकी प्रथम महत्त्वपूर्ण कृति 'एक्लोग्स' अथवा 'व्यकोलिक्स' है। इस रचना के सम्बन्ध में कुछ कहने से पहले वर्जिल के समय की स्थिति से परिचित होना आवश्यक है। अपनी रचनाओं में वॉजल ने तत्कालीन कुछ ही घटनाओं का उल्लेख किया है। जिस समय उसने मिनसियस और आल्प्स् की पहाड़ियों का दर्शन किया, उस समय के इटली के धनिक वर्गों का शासन, जो रिपब्लिक के नाम से प्रसिद्ध था, पतनाभिमुख था। उसके दूसरे दशक में, जुलियस सीजर गोल में युद्ध करते हुए, रोम में अपने ऐतिहासिक अभियान करने के लिए तैयार हो रहा था। पाँच वर्ष वाद, सत्ता प्राप्त करने पर, जब सीजर की हत्या हुई, तव वहाँ का गृहमुद्ध यन्द होने की अपेक्षा अधिक वढ़ गया। उस समय वर्जिल की अवस्था छव्वीस वर्ष की थी। जुलियस के दत्तक पुत्र ओक्टेवियन को अपने पिता के हत्यारों को, उसके वाद अपने ही साथी और विरोधी एन्टोनी को अभिभूत करने के लिए तेरह वर्षो तक संघर्ष करना पड़ा था। ऐक्टियम के युद्ध (ई० पू० ३१) ने एन्टोनी के भाग्य

का निपटारा कर दिया और ओक्टेवियन के कूर शासन ने रोम में शान्ति स्थापित की थी। ई० पू० २७ में ओक्टेवियन ने अपने को 'प्रिसेप्स' (सर्व-श्रेप्ठ नेता) घोपित किया और ओगस्टस की पदवी घारण की। हम उसे इसी नाम से रोम के प्रथम सम्राट् के रूप में जानते हैं।

इन विनाशकारी घटनाओं के प्रति वर्जिल की प्रतिक्रिया एक दार्शनिक और किव की प्रतिक्रिया थी, राजनीतिज्ञ और पार्टी विशेष के समर्थक की प्रतिक्रिया नहीं थी। जुलियस सीजर के व्यक्तित्व के प्रति वह आकृष्ट था और उसके वाद ओक्टेवियन की प्रगति का वह ध्यान से अध्ययन कर रहा था।

विजल अपने वीरों की पूजा विजेता या मनुष्य के रूप में नहीं करता है। वह समझता है कि ईश्वर ने उन दैवी शक्तियों को भेजकर अशान्त संसार में सुख और शान्ति की स्थापना की। वह युद्ध का भयानक वर्णन करता है। 'एक्लोग्स' में वह दो बार ऐसी लेखनी की निन्दा करता है, जो युद्ध के वर्णन में लगी हो।

विजल ने यूनानी ग्राम्यगीत को लैटिनी-जगत् के साथ में प्रस्तुत किया। उसके ग्राम्यचित्र असामयिक या केवल काल्पनिक नहीं थे। उनमें अशांति के समय में किसानों के संघपीं और विपत्तियों के स्पष्ट चित्र अंकित हैं। इन वाह्य चित्रों के अंकन के साथ-साथ उसने तत्कालीन विख्यात पुरुषों का भी चित्रण किया है। विजल ने मनुष्य, वृक्ष, वन्य पशु और पर्वतों में सामंजस्य का दर्गन किया है। प्रकृति और मनुष्य तत्त्वतः एक हैं, किन्तु राजनीति और युद्ध मनुष्य को प्रकृति और मनुष्य तत्त्वतः एक हैं, किन्तु राजनीति और युद्ध मनुष्य को प्रकृति से, वास्तविकता से, पृथक् कर देते हैं। वेवल गहेरिये और उसकी भेड़ें ही प्रकृति के प्रेम और उसके विश्वास के पात्र हैं। वे ही वनों का संगीत और देवदार के वृक्षों की भाषा को गम्य सकते हैं। विजल ने एक शिशु की भाँति इन लोगों की वाणी सुनी है। वह यहता है कि इस जड़ कहलानेवाले जगत् में संवेदनशीलता है। यहाँ की चट्टानों से संगीत और खेतों से वाणी मूंज उठती है। यहाँ वर्गी वर्टानों से संगीत और खेतों से वाणी मूंज उठती है। यहाँ वर्गी वर्टानों हैं बोर परियों को अपने त्रूर कृत्यों के लिए उलाहने मिलने हैं।

गींव उन दृश्यों को केवल शृद्धार के आनन्द के लिए नहीं वर्णन परका, तिन्तु दर्गालम् कि लोग उनकी रचनाओं के माध्यम से उद्घाटित विचे हुए अगर् को ययार्थ रूप में देगें। कवि का सत्य केवल श्रद्धा की वस्तु नहीं है, उसमें वृक्षों और चट्टानों को द्रवित करने की शक्ति है। वर्जिल के दृष्टिकोण में एक ऐसा दर्शन है, जिसका आधुनिक दर्शन भी उपेक्षा नहीं कर सकता।

र्वाजल की दूसरी प्रतिभापूर्ण कृति 'जिओजिक्स' है। इसमें भी किसानों, खेतों, पशुओं और वृक्षों का संगीत है। विजल को ग्रामीण जीवन से अत्यधिक प्रेम था और इस सम्बन्ध में उसकी निकट तथा प्रत्यक्ष अनुभूति थी। वह मन्द गित से कार्य करता रहा। वह अपनी रचनाओं को प्रकट करने में अत्यन्त लज्जालु था। अपने मित्रों के विशेष आग्रह पर ही उसने अपनी रचनाएँ प्रकाशित कराईं। ओक्टेवियन के मंत्री, मीसेनास ने उसे उसकी दूसरी कृति 'जिओजिक्स' प्रकाशित करने के लिए बहुत प्रोत्साहित किया था। विजल की अवस्था ३१ वर्ष की हो चुकी थी, जब उसकी रचनाएँ जनता के सम्मुख आईं। उसकी किताएँ प्रायः सभाओं में पढ़ी या गायी जाती थीं। उसका यश पूर्णतः स्थापित हो चुका था। कित अपनी रचनाओं की सफलता से अत्यन्त अभिभूत सा था। कहते हैं कि रोम के शासक के समान महाकिव विजल की भी जय मनायी जाती थी। विजल काव्य के देवता की आराधना करता था कि वह उसके कण्ठ में आकर वसे।

विजल की तीसरी रचना 'इनियड' महाकाव्य है। उस समय किव की अवस्था चालीस वर्ष की थी। वह रोम नगर में आया था। उसने अपने मित्रों को यह सन्देश दिया कि वह एक ऐसा महाकाव्य लिख रहा है, जो पूर्ण हो जाने पर लैटिन साहित्य में वही स्थान प्राप्त करेगा जो यूनानी साहित्य में इलियड ने प्राप्त किया है। उस महाकाव्य का नायक इनियास होनेवाला था जो वेनस और आचिनीज का पुत्र था। उसमें ट्राय के पतन के पश्चात् इनियास के भटकने की कथा लिखी जानेवाली थी। किस प्रकार इनियास कार्येज की रानी डिडो के दरवार में पहुँचा था। उसकी इटली की यात्रा, टरनस के साथ उसका युद्ध, लावेनिया से विवाह, रोम का निर्माण, विकास और विजय, इन सभी विषयों का वर्णन उसके महाकाव्य में होनेवाला था।

निरन्तर दस वर्षो तक वर्जिल इस महाकाव्य को लिखता रहा। उसे इतना अवकाश भी नहीं मिला कि वह उसका संशोधन कर सके। वर्जिल की इस रचना का किसी ने दर्शन नहीं किया था, फिर भी सवको उसके विषय में बड़ी उत्सुकता थी। एक वार वर्जिल ने प्रोपर्टियस नामक किव को उसका कुछ भाग दिखाया। उसने यह वात फैला दी कि वीजल एक ऐसा महाकाव्य लिख रहा है, जिसका इलियड से भी अधिक महत्त्व हो सकता है। ओगस्टस ने भी यह समाचार सुना। उसे अत्यन्त उत्कण्ठा हुई। उसने वीजल के पास पत्र लिखकर आग्रह किया कि वह उसे सुनना चाहता है। वीजल ने उसके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। उसके अनेक पत्रों के उत्तर में वीजल ने लिखा—आपके कई पत्र मिले। मेरा लिखा 'इनियड' यदि आपको सुनाने के योग्य होता तो में उसे अवश्य आपको सुनाता। यह कार्य इतना विधाल है कि इसमें वहुत परिश्रम की आवश्यकता है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इसे आरम्भ करने के पहले मैने पर्याप्त विचार नहीं किया था।

एक वर्ष वाद जब ओगस्टस युद्ध से लीटा, तब वर्जिल अपने महाकाव्य का बुछ भाग लेकर राजमहल में पहुँचा। उस समय ओगस्टस की विहन ओक्टेविया भी वहाँ उपिस्थित थी। वर्जिल अपने मधुर कण्ठ से 'इनियइ' की पंक्तियाँ सुना रहा था। उसके वर्णन में ओगस्टस के पूर्वपुरुपों का इतिहास था। ओक्टेविया का पुत्र मार्सेल्स का देहान्त कुछ समय पूर्व हुआ था। ओगस्टस ने उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। वह अत्यन्त उन्नतिशील प्रकृति का युवक था। उसकी मृत्यु केवल अठारह वर्ष की अवस्था में हुई थी। वर्जिल के इस महाकाव्य के छठे भाग में मार्सेल्स की मृत्यु का वर्णन था। उस अंश तक पहुँचते ही किव की वाणी अवितशालिनी होनेपर भी इतनी कोमल हो गई कि ओक्टेविया मुनकर संजाहीन हो गई। शोकाकुल माता की आंखों के सम्मुख अपने प्रिय पुत्र की आकृति अंकित हो उठी थी। किव का स्वर रुद्ध हो नया था।

चेतना होने पर मुग्ब होकर ओक्टोविया ने वर्जिल को पुरस्कार दिया था। यहने हैं कि स्वर्णमुद्राओं की एक बड़ी निधि किव को प्राप्त हुई थी। इनियट समाप्त करने पर वर्जिल की कीर्ति सर्वत्र फैल गई। उसे अपने

एक भित्र की उदारता से दस लाग स्वर्णमुद्रा प्राप्त हुई थी और रोम में उग्गा निर्जी एक गृह भी था। उसके जीवन में अर्थाभाव का कोई प्रश्न नहीं था। यह अधिकतर केम्पेनिया और सिसली में ही रहा करता था।

र्यातल को पन और सम्पत्ति के प्रति तिनक भी प्रलोभन न था।
एक पार कोगक्तम उसे एक निष्कामित धनिक की सम्पत्ति देने लगा; किन्तु
उसने उमें अम्बोनार कर दिया। उसकी आँगों के सम्मुख वही चित्र

जपस्थित हो गया, जब इसी तरह उसकी भी समस्त सम्पत्ति ओगस्टस द्वारा जब्त कर ली गई थी। वाद में फिर वह उसे प्राप्त हो गई थी।

र्वाजल अपना महाकाव्य पहले गद्य में लिखता था फिर उसे पद्य में पिरवित्तित कर देता था। उसने सम्भवतः 'इनियड' की रचना एक हार्दिक मित्र के आनन्द की दृष्टि से की थी। वह एक ऐसे मानव और दिव्य अंशों से युवत एक राजकुमार की सृष्टि करना चाहता था, जिस पर वह गर्व कर सके।

महाकिव ने जब इनियड समाप्त किया, उस समय उसकी अवस्था पचास वर्ष की थी। उसने निश्चय किया कि एथेंस जाकर वह तीन वर्ष वहीं व्यतीत करेगा और वहीं निश्चिन्त होकर अपने महाकाव्य का संशोधन करेगा। लेकिन वहाँ कुछ ही महीने व्यतीत हुए थे कि ओगस्टस अपने पूर्वी राज्य से इटली लौटते समय उधर से गुजरा और वर्जिल से उसने आग्रह किया कि वह भी उसके साथ रोम चले।

र्वाजल का स्वास्थ्य उस समय समुद्र-यात्रा के लिए ठीक नहीं था, फिर भी उसने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। मार्ग में ही उसे लूलग गई और तीव ज्वर के कारण बिन्डसी पहुँचते ही उसका देहान्त हो गया।

मृत्यु के पहले वर्जिल ने अपने दो मित्रों को आदेश दिया था कि उसकी मृत्यु के पश्चात् वे लोग 'इनियड' को जला देंगे क्योंकि उसकी वह रचना उस स्तर की नहीं हो सकी जैसी कि वह लिखना चाहता था।

ओगस्टस ने उसकी इस मृत्युकालीन इच्छा की अवहेलना की और उसने उन दोनों मित्रों को आदेश दिया कि वे इनियड का सम्पादन और संशोधन कर दें, किन्तु अपनी ओर से उसमें कुछ न जोड़ें। उन लोगों ने दूसरे भाग में से वाईस पंक्तियाँ काट दीं और दूसरे और चौथे भागों में स्थंल-परिवर्तन कर दिया था, जहाँ इनियास और हैलेन का वर्णनथा। वह स्थल परिवर्त्तन अब भी है, किन्तु उक्त कटी हुई पंक्तियाँ फिर से जोड़ दी गई थीं।

महाकिव विजिल जिस युग में उत्पन्न हुआ था, वह भयानक अत्याचारों का युग था। पूँजीपित निर्धनों पर आतंक जमाये थे। एक ओर विलासिता और व्यभिचार की चरम सीमा थी, दूसरी ओर जनता भूखी, नंगी, श्रस्त थी।

सम्राटों की विश्व-विजय की कामना का जैसे अन्त होनेवाला था। संसार में घोर अशान्ति और अन्याय का अन्त करने और मानवता को एक नूतन सन्देश देने के लिए महात्मा ईसा का जन्म होनेवाला था। विजल की मृत्यु के १९ वर्षों के बाद ही ईसा का जन्म हुआ था। यहाँ पर इनियड महाकाव्य की कथा का सारांश दे देना उचित होगा, वयोंकि आगे चलकर महाकवि दान्ते के महाकाव्य से भी इसका सम्बन्ध है।

#### इनियड की कथा

इनियास ट्राय का राजकुमार है। आनिचसीज और वेनस देवी के संयोग से उसकी उत्पत्ति हुई थी। ट्राय का पतन हो चुका था। इनियास अपने पिता और छोटे पुत्र तथा अनेक अनुगामियों के साथ भाग जाता है। इस भगदड़ में इनियास की स्त्री केउसा कहीं लुप्त हो जाती है। उसका कुल - देवता पेनाटीज उसे आदेश देता है कि इटली में उसके भाग्य का निणंय होगा। समुद्र पर बहुत भटकने के बाद राजकुमार के पिता का देहान्त हो जाता है। उसके अनेक जहाज जूनों के द्वेप के कारण दुर्घटना-ग्रस्त हो जाते हैं, लेकिन समुद्र देवता नेपचून की कृपा से उसके सात जहाज वच जाते हैं और वे अफिका के समुद्र-तट पर लगते हैं। यहाँ कार्येज की रानी डिडो ट्राय वालों का विशेष स्वागत करती हैं।

रानी ने अपने मृत पति के प्रति जो भिवत की प्रतिज्ञा की थी, उसकी उपेक्षा कर वह इनियास के प्रेम में वँघ जाती है। राजकुमार मर्क्यूरी के आदेशानुसार फिर इटली की यात्रा करता है। उस समय रानी डिडो आत्महत्या कर लेती है। इनियास सिसली पहुँचकर अपने मृत पिता आनिचसीज की श्राद्धित्रया करता है और अपने कुछ अनुगामियों को वहाँ उपिनवेश वसाने के लिए छोड़ देता है। राजकुमार अपने शेष साथियों के साथ कूमे पहुँचता है। सिविल द्वारा पथ प्रदिश्तित किये जाने पर वह हेडीज में उतरता है और वहाँ वह पापियों को दण्ड प्राप्त करते और पुण्यात्माओं को शान्तिपूर्वक जीवन व्यतीत करते देखता है। पुण्यात्माओं में वह अपने पिता ने मिलता है, जो उसे वताता है कि वह रोमन जनता का पूर्व-पुरुष वनने वाला है, जो विश्व के साझाज्य पर शासन करेगा। (यह वर्णन विजल के महाकाव्य इनियड के छठे भाग में विणत है। यहीं से दान्ते ने अपने 'इन्करनो' के लिए पर्याप्त भूगोल और यन्त्र सम्बन्धी सामग्री प्राप्त की थी।)

इसके बाद राजकुमार इनियास तिवर पहुँचकर फिर लेटियम में जत-रना है। यहां पर देववाणी होती है कि ट्राय वालों के भाग्य में लिखी हुई यात्रा यहां पर समाप्त होती है। उस देश का राजा लेटिनस राजकुमार का स्वागत करता है और अपनी लड़की लेबिनिया का विवाह उससे कर देश है। पहुँके इस लड़की का विवाह स्तूली के राजकुमार दरनस से निश्चित हुआ था। पयूरी एलेकटो की सहायता से जूनो ट्राय और लैटिन वालों के बीच युद्ध भड़का देता है और कई युद्धों के बाद, जिनमें दोनों ओर से मित्र-राष्ट्र सम्मिलित होते हैं, स्तूलियों की पराजय होती है। टरनस इनियास को द्वन्द्व-युद्ध के लिए ललकारता है। अन्त में जूनो जुपिटर से समझौता कर लेता है कि इनियास इस शर्त पर विजेता होगा कि वह लेटियम का नाम नहीं परिवर्तित करेगा। इस प्रकार इनियास और लेविनीया के संयोग से ट्राय और लेटिन का मेल होता है और रोम नगर और साम्राज्य की आधार-शिला स्थापित हो जाती है।

इसमें सन्देह नहीं है कि वर्जिल ने होमर के महाकाव्य 'इलियड' से ही अपने महाकाव्य का सूत्र पाया था। लेकिन वर्जिल ने अपनी कल्पना और प्रतिभा का पूर्ण कौशल अपनी रचना में प्रदिशत किया है। होमर के इलियड की उत्पत्ति आरम्भिक युग की वर्वरता की भूमि से हुई है और इनियड की उत्पत्ति उस युग में हुई थी जब सभ्यता अपने विकास में आगे वढ़ चुकी थी। कहा जाता है कि इनियास और डिडो की प्रेम-कहानी का अंकुर यूनानी कहानी जेसन और मेडिया से ही प्राप्त हुआ था, किन्तु लैटिन प्रेमी और यूनानी प्रेमी में वड़ा अन्तर है। यूनानी प्रकृति में जो भयानकता है, वह लैटिन में नहीं है। होमर ने इलियड में यूनानी जाति की वीरता की गाया का इतिहास प्रस्तुत किया था और वर्जिल ने रोमन जाति के गौरव की गाथा एकत्र की थी। रोमन लोगों के इतिहास में उनके पूर्वपुरुपों का वीरतापूर्ण विवरण नहीं था। वीजल ने अपनी प्रतिभा से उसे इतना महत्त्वपूर्ण रूप दिया जो विश्व में उनकी जाति की गौरव-गाया में अत्यन्त सहायक हुआ। वर्जिल ने इनियड की रचना रोमन जाति के गीरव के उद्देश्य से ही की थी। इलियड में मानव प्रकृति का स्पष्ट चित्रण है। इनियड में कवि की भावुकता और कल्पना का सजीव वर्णन है।

वर्जिल ने जिस विषय अथवा जिस अंग का वर्णन किया है, उसमें विशेषतः अपने व्यक्तिगत अनुभव और ज्ञान का ही आधार लिया है। रणक्षेत्र और साम्राज्यों के भाग्य-निर्माण के अतिरिक्त किव की प्रतिभा अपने घरेलू जीवन के चारों ओर विखरी रहती थी। वह शान्ति का उपासक था। होमर का एक सैनिक कभी भी शान्ति से विजेताओं के साथ नहीं रहता है। वर्जिल की काल्पनिक मूर्तियाँ मुक्ति की भावना में लीन एक अन्य परिचित संसार में क्षण भर शान्तिपूर्वक विश्राम कर सकती हैं। ट्रोजन सैनिकों के सम्मख नगर द्वार प्रवेश करते समय यह चित्र सामने

अंगित होता है—नीटिमां निरद्भातु में सममन की करोड़क के कार-उपर सेतो में मध्य और निरार हुए अने का एक का का का का का संग्रह से अपने पर को सक की है।

विज्ञित की रामा में साधारण यहतू के वर्षन में तिकर कर प्राधीनक सदय भी भरे हैं। उन्हें कोजनेवाधा आधिए, तिस महाकृति ज्ञान न त्या छठे भाग में अपने महाकादा का निर्माण किया और ताम अपने का मानकर, उसके प्रावधिक करने पर, नक्षा और रामें का नर्धन कि है।





दान्ते केवल इटली का ही सर्वश्रेष्ठ कवि नही हुआ, प्रस्तृत उमरी गणना योरोप के पाँच महाकवियों में होती है।

दान्ते का जन्म इटली के पलीरेन्स नगर में हुआ या। यह नगर अपने प्राकृतिक सीन्दर्य के लिए योरोप में प्रस्यात है। दान्ते का परिवार 'गुएल्क' या और उसे शुद्ध पलीरेन्स के निवासी होने का गर्व था। इस परिवार की अपनी जमीन और गृह-सम्पत्ति आदि भी थी। दान्ते के पिता कान्त-विशारद थे और राजनीति में सिक्षय सहयोग करते थे। दान्ते के पिता की अभिलापा थी कि वह अपने पुत्र को व्यवसायी न बनाकर साहित्य और कला की ओर प्रवृत्त करे।

दान्ते जब ५-६ वर्ष का था तभी उसकी माता का देहान्त हुआ। वारह वर्ष की अवस्था में ही उसे पितृ-शोक मनाना पड़ा। दान्ते और उसके दो भाई सोतेली माँ के आश्रित छोड़ दिये गये। दान्ते के वाल्यकाल में ही एक ऐसी घटना हुई, जिसका प्रभाव उसके जीवन पर पड़ा। यह प्रभाव इतना अमिट और चिरस्यायी हुआ कि आज भी वह दान्ते की रचनाओं में मिलता है। दान्ते की अवस्था जब नी वर्ष की थी तब उसका पिता उसे एक मई त्योहार के अवसर पर अपने एक पड़ोसी के घर पर ले गया। पड़ोसी का नाम फोल्को-पोर्टनेरी था। उसकी एक आठ वर्ष की कन्या थी, जिसका नाम वियादिस था।

इस भोज के अवसर पर दान्ते की दृष्टि उस वालिका पर पड़ी। उनके हृदय में सर्वप्रथम प्रेम की अवण्ड ज्योति आलोकित हो उठी। दान्ते उस समय केवल एक वालक ही था, किन्तु उसके अन्तरतम में वियाद्रिस की जो मूर्ति प्रतिष्ठित हुई, उसे वह जीवन पर्यन्त न विस्मृत कर सका।

उसे देखने पर दान्ते के हृदय में जो भावनाएँ उत्पन्न हुई, उसके सम्बन्य में वह लिखता है—वह मुझे एक बहुत अच्छे रंग के कपड़े से सजी दिखाई पड़ी, बहुत अच्छा लाल रंग, जो उसकी अवस्था के अनुकूल था।

दान्ते कहता है—उस समय मेरा हृदय कांप गया और मेंने अपने आपसे कहा—लो, यह मुझसे अधिक शक्तिशाली है, यह मुझपर शासन करेगी।

दान्ते की आत्मा और उसकी युद्धि आश्चर्य-चिकत थी। वियाद्रिस उसकी आंखों से कहने लगी—लो, तुम्हारा आनन्द-स्रोत प्रकट हो गया।

वियाद्रिस का घर में प्यार से पुकारने का नाम 'विसे' था। दान्ते के जीवनीकार वोकेचियो ने उसके सम्बन्ध में लिखा है—इस वालिका की आकृति इतनी असाधारण सौन्दर्य-सम्पन्न थी कि उसे सहज ही देवलोक की कन्या सम्बोधित किया जा सकता था।

दान्ते ने स्वयं अपनी प्रेम-कहानी कही है। उसमें कोई रोमांचकारी घटना नहीं है। जो महत्त्वपूर्ण घटना समझी जा सकती है, वह १२८७ ई० में साइमन डिवार्डी नाम के युवक से वियाद्रिस का विवाह है। जैसा कि वह स्वयं कहता है, उसका प्रेम अत्यन्त पवित्र था। विवाह से उसका कोई सम्यन्य नहीं था। उन दिनों विवाह अधिकतर राजनीतिक सम्यन्य के लिए किया जाता था।

दान्ते वियाद्रिस का दर्शन केवल इसिलए करना चाहता था कि उसे उसमें दिब्यता का दर्शन होता था। वियाद्रिस अठारह वर्ष की थी जब पहली बार वह मार्ग में दान्ते से मिली थी। उस समय उसने दान्ते का ऐसा शिष्ट अभिवादन किया कि दान्ते ने अपने को असीम आनन्द में मग्न पाया। दूसरी बार वियाद्रिस मिली और उसने उसका अभिवादन नहीं किया,

क्योंकि दान्ते को लेकर कुछ अफवाहें फैल गई थीं। यही गर दानी की यह अनुभव हुआ कि प्रेम में दुःग और मुख दोनों ही होते हैं। तीसरी धार किसी मित्र के यहां दान्ते और वियाद्रिस की भेंट हुई। दानों के अनुमार इस अवसर पर वियाद्रिस ने उसकी हैंसी उड़ाई।

१२८९ ई० में फोल्को-पोर्टीनेरी की मृत्यु हो गई और अस्ता प्रेमिका के शोक की सहानुभूति में दान्ते ने भी अश्रुपात किया। १२९० ई० में वियाद्रिस का देहान्त, चौबीस वर्ष की अवस्था में, हुआ। उन नमय दान्ते को ऐसा प्रतीत हुआ कि उसकी जीवन-ज्योति बुझ गयी, मानो मारा पलोरेन्स नगर उसके मरने से मूना हो गया।

दान्ते अल्पावस्था से ही वियाद्रिस के सम्बन्ध में गीत लिगने में ब्यस्त था। उसने अपने अनुभवों से अपनी प्रेम की दृष्टि विकरित की और अत्यन्त मधुर शैली में अपने प्रेम के गीत गाये। दान्ते के पूर्व के 'दरवारी प्रेम' और उसके इन प्रेम-गीतों में स्पष्ट अन्तर है। दान्ते की सर्वप्रथम कृति का नाम 'विटा नु ओव्हा' (नवजीवन) है। इसकी रचना अठारह वर्ष की अवस्था में उसने की थी। १२९० ई० के पूर्व की उसकी कविताएँ प्रेमरम की हैं। इसके बाद की रचना प्रेमरसपूर्ण कविताओं से रहित है। अपनी प्रेमिका के निधन के एक वर्ष पर्यन्त दान्ते सभी कार्य त्याग कर घोतपूर्ण रचना में प्रवृत्त हुआ। आत्मविस्मृति के हेतु दान्ते का जीवन पूर्ववत् उच्च स्तर पर न रह सका। इस सम्बन्ध में उसने स्वयं लिखा है—तेरा वह मुख-मण्डल मृत्यु के आवरण में मेरे नेत्रों से दूर हो गया, इसलिए कुछ काल तक में संसार के तुच्छ सुख में निमग्न होकर तुझसे विलग हो गया था।

'नवजीवन' में किव और वियादिस के प्रेम का सम्पूर्ण इतिहास विणत है। वाल्यावस्था में पहले-पहल वियादिस और उसके मिलन, उनमें प्रेम का वीजारोपण एवं विकास तथा स्वप्नावस्था में उसकी मृत्य के चित्र अत्यन्त मार्मिक और सजीव हैं। इस कृति में उसने गद्य में अपने गीतों की व्याख्या भी की है।

युवावस्था में ही दान्ते ने प्रोवेंस की भाषा और साहित्य से परिचय प्राप्त कर लिया था। वह अपनी लैटिन भाषा को परिष्कृत करने लगा और अपना क्षेत्र विस्तृत करने लगा। उसने दर्शन, धर्मशास्त्र, विशेष कर ज्योतिष, प्राचीन काव्य आदि का अध्ययन किया। उसने अपने ढंग से समसामिक रचनाओं का दर्शन-परीक्षण किया। वह बहुत पढ़ता था। उसकी एकाग्रता की शक्ति अद्भृत थी। यह प्रसिद्ध हैं कि एक वार एक दूकान के

पास खड़े-खड़े पाँच-छः घंटे तक एक पुस्तक पढ़ने में वह इस तरह व्यस्त हो गया कि उघर से एक वड़ा जलूस निकला और उसे पता तक नहीं चला। वह इतना अधिक अध्ययन करता था कि पढ़ते-पढ़ते उसकी आँखों के सामने अन्यकार छा जाता और अन्त में नेत्रों पर ढंडे पानी की पट्टी देनी पड़ती थी। यह सब होने पर भी वह अपना सामाजिक और नागरिक सम्बन्ध बनाये रहता था। वह किव होने के साथ ही चित्रकार और गायक भी था। दान्ते ने जिस समय अपने साहित्यिक जीवन का आरम्भ किया, उस

दान्ते ने जिस समय अपने साहित्यिक जीवन का आरम्भ किया, उस समय योरोप की काव्यभापा लैटिन और ग्रीक थी। उच्च वर्ग तथा विद्वान् इन भापाओं के काव्यों का आनन्द ले सकते थे, किन्तु सर्वसाधारण जनता इनसे अधिकांशतः वंचित रहती थी। अतः दान्ते के हृदय में यह भावना उत्पन्न हुई कि क्यों न इटालियन भापा में ही साहित्य का निर्माण किया जाय। अतएव उसने अपनी रचनाओं द्वारा अपनी आकांक्षा को प्रत्यक्ष रूप दिया। दान्ते की मातृभापा लैटिन से निर्मित 'टसकन डायलेक्ट' थी। अपने विश्व-विख्यात महाकाव्य 'डिवाइन कामेडी' को दान्ते ने इसी पलोरेन्स की महावरेदार लोक-भापा में लिखा। वोकेचियो तथा पेटरार्क ने भी उसके बाद इसी जन-साधारण की भापा में साहित्य की रचना की। फल-स्वरूप इटालियन भाषा साहित्यिक माध्यम-भाषा के सम्मानित पद पर प्रतिष्ठित हुई। वास्तव में इटालियन भाषा को उत्कृष्ट साहित्यिक रचनाओं के निर्माण द्वारा अलंकृत एवं आदरणीय बनाने का सम्पूर्ण श्रेय महाकवि दान्ते को ही है।

वियादिस के देहान्त के बाद दान्ते का जीवन इतना शोकमय हो गया था कि उसके सम्बन्धियों और मित्रों को यह आशंका हुई कि कहीं इस तरह वह अपने जीवन का अन्त न कर दे। वेदना की गम्भीरता के कारण दान्ते वहुत दुवंल हो गया था। अतएव उन लोगों के दवाव और आग्रह के कारण दान्ते को अपना विवाह जेम्मा नाम की युवती से करना पड़ा। उस समय दान्ते की अवस्था तीस वर्ष की थी।

जेम्मा से दान्ते को दो पुत्र और दो पुत्रियाँ उत्पन्न हुईं। दान्ते के कुछ जीवनीकारों का कथन है कि उसका पारिवारिक जीवन कलहपूर्ण था। दान्ते और उसकी पत्नी अलग-अलग घरों में निवास करने लगे। जेम्मा को विश्वास हो गया था कि उसका पित किसी अन्य से प्रेम करता है, किन्तु वोकेचियो के अनुसार दान्ते अपनी पुस्तकों में इतना व्यस्त रहता था कि उसके घर के लोग और उसकी स्त्री वड़ी दुखी हो जाती थी। वाद में यह जानकर कि दान्ते का स्वभाव ही ऐसा है, किसी को कोई शिकायत न रही।

कला, अध्ययन और गाहंस्थ्य के अतिरिक्त दानों का नागरिक कर्नंद्य भी था। नागरिक अधिकार प्राप्त करने की अवस्था हो जाने पर उगने राज-नीति में प्रवेश किया। तत्कालीन जनतान्त्रिक विद्यान के अनुसार कोई ऊँचा सरकारी पद प्राप्त करने के लिए किमी बट्टे नगर के संघ का सदस्य होना आवश्यक था। दान्ते ने टाक्टरों और रामायनिकों के गंघ में अपना नाम लिखा लिया। इस संघ में मुवर्णकार, चित्रकार और पुस्तक-विकेता (उन दिनों रासायनिकों के यहां पुस्तकों विका करनी थीं) भी होते थे। उम ममय फलोरेन्स की सरकार में एक न्यायाधीय और छः प्रमुख जज हुआ करने थे। ये प्रति दो मास में नगर-संघों से चुने जाते थे। नगर के प्राचीन सन्य-संग्रहालयों में बहुत से ऐसे पत्र मिलते हैं, जिनसे दान्ते द्वारा मतदान, समिति विशेष में सम्मित-दान या फिर समिति में भाषण देने का उन्तेय है। १३०० ई० में दान्ते राजदूत निर्वाचित हुआ। जो प्रमाण प्राप्त है, उससे ज्ञात होता है कि दान्ते ने अपने इस राजदूतपद को सफलतापूर्वक निभाया। इसके पश्चात् वह न्यायाधीश भी बनाया गया।

प्रत्येक देश की राजनीति में विभिन्न दल होते हैं और उनके अपने चक्र चला करते हैं। १३०१ ई० में दान्ते का विरोधी राजनीतिक दल प्रभुत्व में आया। इस परिवर्तन के परिणाम-स्वरूप दान्ते और दूसरे चार प्रमुख व्यक्तियों पर जाल, भ्रष्टाचार, चार्ल्स पोप के विरुद्ध पड्यंत्र करने और फ्लोरेंस नगर की शान्ति भंग करने के लिए मुकदमा चला। १३०२ ई० में दान्ते की समस्त सम्पत्ति पर सरकारी अधिकार हो गया और उसे राज्य-निष्कासन की आज्ञा मिली। दान्ते की पत्नी और उसकी सन्तानों को विशेष कष्ट का सामना नहीं करना पड़ा था, क्योंकि जेम्मा की अपनी व्यक्तिगत सम्पत्ति थी, जिसके द्वारा उसने अपने पुत्रों को अच्छी शिक्षा प्रदान की और पुत्रियों का विवाह सम्पन्न घराने में किया। निर्वासन के पूर्व से ही जेम्मा और दान्ते अलग रहते थे, अतएव दोनों को इस वियोग से विशेष दुःख नहीं सहना पड़ा होगा।

दान्ते ने अपने निवन्धों की एक पुस्तक की भूमिका में अपनी स्थित प्रकट की है—अपनी भाषा के सभी क्षेत्रों और प्रदेशों में में एक भिक्षक की तरह भटकता रहा हूँ। अनिच्छा से में सम्पत्ति-जन्य दुःखों को सबके सामने प्रकट करता रहा हूँ। वस्तुतः में विना पाल और पतवार के जहाज में एक से दूसरे तट और वन्दरगाह में भटकता रहा हूँ, जो दरिद्रता की सूखी हवा से चलता रहा है।

अपने देस से विलग होकर दान्ते योरोप के विभिन्न राज-दरवारों में याचक के रूप में परिश्रमण करता रहा, किन्तु उसके कुछ अन्य आलोचकों का मत है कि वह राजदरवारों में विलास-वैभव के साथ जीवन व्यतीत करता या। जो कुछ भी हो, निर्वातन के बाद दान्ते पेरिस गया। वहां से वह एक नगर ने दूसरे में भटकता रहा। दान्ते के हृदय में अपनी जन्म-भूमि कौटने की तीव इच्छा थी। इस कार्य में सफल होने के लिए उसने अनेक राजाओं तया राजनीतिक दलों ने सहयोग स्थापित किया। १३०८ ई० में लक्जम्बर्ग का काउण्ट हेनरी रोम का राजा हुआ। दान्ते ने उससे पप्रव्यवहार किया और उसीको सम्बोधित करने हुए 'डी मार्नाकया' नाम का महान् राजनीति-शास्त्र लिया। हेनरी पर 'डी मानकिया' का अधिक प्रभाव पड़ा। उसने इस महान् ग्रन्य के साथ आल्युस् पर्वत पार किया और अपने साझाज्य को पुनर्संघटित करने का स्वप्न देखा। प्रारम्भ में हेनरी को सफलता मिली, किन्तु जब उसने क्लोरेंस नगर में कर लेने के लिए सेना भेंजी तो वहां उसका संघटित विरोध हुआ। परिणाम-स्वरूप हेनरी की सेना पराजित हुई और साथ ही साथ पवित्र रोमन-साम्राज्य नाम को जो भ्रमात्मक राजसत्ता थी, उसका सईव के छिए अन्त हो गया। सम्यता और उन्नति सम्बन्धी जो दान्ते के सिद्धान्त थे उनका प्रचार हुआ, मध्य युग की संकुचित भावनाओं का अन्त हुआ।

दान्ते की 'टी मानकिया' नामक पुस्तक योरीपीय राजनीति-शास्त्र में आज भी वहें सम्मान की दृष्टि से देखी जाती है। इस पुस्तक में उसने अपने राजनीतिक सिद्धान्तों को अभिव्यक्त किया है। इसमें मनुष्य - समाज, साम्राज्यवाद और विश्व-शान्ति के सम्बन्ध में उसने अपने विचार प्रकट किये हैं। उसके सिद्धान्तानुसार जनशक्ति ही सम्राट् के प्रभुत्व का प्रधान कारण होती है।

अरस्तू और दान्ते की नीति में पर्याप्त साम्य दिखाई पड़ता है। अरस्तू के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक जीव है, इसिलए संसार में शान्तिपूर्वक जीन के लिए और उसकी प्राकृतिक धिक्तयों के विकास के लिए उसे एक सामाजिक व्यवस्था और सभ्यता आवश्यक है। किन्तु सम्पन्न और अभावग्रस्त लोगों के पारस्परिक विरोध के कारण राज्यों में निरन्तर युद्ध चलता रहता है। इसिलए एक राजतन्त्र की—एक केन्द्रीय विश्व-शासन-व्यवस्था की—आवश्यकता होती है, जो शान्ति और न्याय स्थापित कर सके। संक्षेप में यही दान्ते का अपना मत था। उसने एक ऐसे अधिकारी शासन

की कल्पना की जो निःस्वार्थ, दृढ़ और अजेय हो और यह अत्यानारों की दूर कर प्रत्येक मनुष्य को शान्ति, स्वतन्त्रता और न्याय पूर्वक जीने का अवसर दे।

दान्ते ने रोमन साम्राज्य को इस कार्य के लिए उपयुक्त रामशा, पर्याहि उसने उस समय तक प्रायः ऐसी व्यवस्था स्थापित कर ली थी। वह सम्पूर्ण विश्व पर शासन करे। उसका वह शासन विश्व या जातीय श्रेष्टनागत शासन न होकर न्याय का शासन होता। दान्ते विश्व-राज्यतंत्र को रोम के अधीन होना उपयुक्त समझता था।

साम्राज्य का अधिकार शक्ति के द्वारा नहीं, अपिनु कानून के द्वारा स्थापित होता है और कानून जनता की भटाई के लिए बनाये जाते हैं, जनता कानून के लिए नहीं होती। अतः सरकार जनता की सेवक हैं, बह उसकी स्वामिनी नहीं हो सकती। तथापि दान्ते का मत था कि राजा को अधिकार-सम्पन्न होना चाहिए, क्योंकि अधिकार के विना कानून का प्रयोग करना असम्भव है।

दान्ते का मत हैं—मानव की अन्तःशिक्तयों का जागरण अयवा विकास ही उन्नित का मूळ हैं। किस जाित-विशेष अथवा राष्ट्र में विकास का कम क्या होगा, यह कहना किठन हैं। जो राष्ट्र आज ववंर हैं वही कळ उन्नितिशोळ वनेंगे। संसार की सामाजिक और राजनीितक स्थित का संघटन उस पद्धति-विशेष से होना चािहए, जिससे प्रभावान्वित हो प्रत्येक नर-नारी का वौद्धिक विकास स्वाभाविक ढंग से हो सके। इस ळक्ष्य की पूर्ति के लिए 'विश्व-शान्ति' की आवश्यकता है। संसार के किसी प्रदेश में युद्ध आरम्भ होते ही यह समझ लेना चािहए कि मानवी उन्नित अभी अपूर्ण है।

विश्व-शान्ति के लिए दान्ते ने एक ऐसी सत्ताघारी सार्वभीम शक्ति की कल्पना की हैं जिसके परिणाम-स्वरूप युद्ध का अन्त हो जाय और स्वायों का संघर्ष न होने पावे।

दान्ते की सबसे महत्त्वपूर्ण रचना 'डिवाइन कामेडी' है, जिसके कारण छः शताब्दियों के बाद भी आज समस्त संसार के साहित्य-प्रेमियों द्वारा वह असीम आदर और सम्मान से स्मरण किया जाता है और महाकवि माना जाता है।

'डिवाइन कामेडी' का नायक स्वयं किव है। दान्ते की किवता संकेता-त्मक एवं प्रतीकमयी हैं। यह महाकाव्य इनफर्नो (नरक), पर्गेटेरियो (कर्म-

अवस्था छियालिस और फायसटं की बारह की। योगा के नरीन मानि रियक युग के सर्वप्रथम निर्माता ये ही उत्तर नार मानियन-माटा थे। इनके अतिरियत 'विजन आफ पियमं फ्लाबर्मन' के लिगक कार्यः नी अवस्था उस समय अठारह वर्ष की भी। विल्हीफ उम ममय बाइकिक का अनुवाद करने की योजना बना रहा था।

यहाँ हम समझ लें कि चौसर आगे चल्कार काल्य का जना कहा गया। इटली में बोकेचियों को गद्य का जनक माना गया। फ्रांग में फायकर्ट को फेंच गद्य का पिता सम्बोधित किया गया। जर्मनी के चीन पादिक्यों के उपदेशों में साहित्यिकता प्रचुर मात्रा में होती थी। उनके उपदेशों के उत्तरी प्रदेशों के गद्य का आरम्भ समझा जा सकता है।

यह विचारणीय विषय है कि बॉजल की मृत्यु से दानों के जन्म ना लेखक को अपेक्षाकृत कम राष्ट्रीय या सामाजिक गौरव या बेजिएटन प्राप्त था। श्रूबादुरों और मिने-सिगरों को इस सम्बन्ध में अपवाद-स्वरूप समझा जा सकता है। इन दोनों के सम्बन्ध में भी लेखकों की अपेक्षा उनकी साहित्यिक रचना अधिक महत्त्व की वस्तु समझी जाती थी। गह एक ऐसा साहित्य-सम्बन्धी प्रश्न है जो सामाजिक परिस्थितियों और युन के अनुसार परिवर्तित होता रहता है।

एक नियम से यह समझा जा सकता है कि महान् साहित्यिक व्यक्तित्व होने पर साहित्य में शिथिलता आ जाती है और जब साहित्य उच्च स्तर का होगा तब महान् साहित्यिक व्यक्तित्व नहीं रहेगा। 'बरे त्रां दे बोनं' नाम का त्रूबाहूर महान् था, इसलिए नहीं कि वह 'सेरवेंत' का रचियता था, अपितु इसलिए कि राजनीतिक और सैनिक बृध्टि से उसका महत्त्व अधिक था। उसने प्रायः उस समय के सभी राजाओं से युद्ध किया था। दूसरे त्रूबाहूर लोग एक बड़े साहित्यिक आन्दोलन के अंग मात्र हैं। इस 'सम्बन्ध में यह भी कहा जा सकता है कि जर्मनी का ग्राम्यगीत-सम्बन्धी साहित्य बहुत प्रसिद्ध था; किन्तु उन साहित्यकारों के नाम किसी को स्मरण नहीं हैं। इँग्लैण्ड में भी 'विजन आफ पियर्स प्लावमैन' बहुत प्रसिद्ध रचना है, लेकिन उसके लेखक के सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ ज्ञात नहीं है। कुछ लोग विल्यम लांग्लैण्ड को इसका रचिता कहते हैं, जो प्रायः चोसर का सम-सामयिक था।



#### **पेट्रार्क** (१३०४-१३७४ ई०)

चीदहवीं शताब्दी में समस्त योरोप में एक परिवर्तन आरम्भ हुआ और एक नवीन प्रकाश का दर्शन हुआ। इस आलोक से सर्वप्रथम इटली ही प्रकाशित हुआ। पेटरार्क ही पहला साहित्यकार है जिसने ग्रीक तथा लैटिन साहित्य का पुनरत्यान किया। इसने प्रधानतः लैटिन भाषा में ही काव्य-रचना की है। पेटरार्क ने इटालियन भाषा में जो 'गीत' लिखे हैं, वे इतने श्रेष्ठ और सुन्दर वन पड़े हैं कि उनके चार सौ से अधिक संस्करण अव तक प्रकाशित हो चुके हैं। पेटरार्क दान्ते की अगली पीढ़ी में हुआ; किन्तु उसकी प्रसिद्धि एवं यश उसके जीवन-काल में ही तथा दो सौ वर्ष के अनन्तर भी दान्ते से कहीं अधिक व्यापक रहा।

पेटरार्क का पिता, दान्ते के साथ ही, पलोरेंस नगर से निर्वासित हुआ या। युवावस्था में पेटरार्क ने कानून की शिक्षा ग्रहण की थी, किन्तु साहित्य की ओर उसकी रुचि थी। उसने वर्जिल और सिरो की रचनाओं का अध्ययन किया। १३२७ ई० में सेण्ट क्लेयर के गिरजाघर में लूरा नाम की एक अत्यन्त सुन्दरी युवती पर पेटरार्क की दृष्टि पड़ी। तव से वह उसी की प्रेम-आराधना में अपनी किवता लिखने लगा। लूरा से उसका प्रेम-सम्यन्य दान्ते की वियादिस की ही भाँति था। पेटरार्क ने फांस और जर्मनी का भ्रमण किया। उसकी स्याति १३४१ ई० में उच्च शिखर पर पहुँच गई थी और उसी वर्ष वह रोम का राज्य-किव घोपित किया गया। १३४८ ई० में वह इटली में ही था जव लूरा के निधन का समाचार उसे

मिला। उसे यह समाचार ठीक उसी दिन मिला, जिस दिन वह प्रथम मिलन दिवस का वार्षिकोत्सव मना रहा था।

१३५० ई० में वह रोम नगर में दिखाई पड़ा था। इसके बाद एक नगर से दूसरे नगर में वह भटकता रहा। अन्त में अरुआ नगर को (१३७० ई०) उसने अपना निवासस्थान निश्चित किया। इसी नगर में उसके जीवन का अन्तिम समय व्यतीत हुआ। पेटरार्क की लिखी गीतात्मक किवताओं में ही उसकी ख्याति विश्राम कर रही है। उन किवताओं की विशेषता यह है कि कला की दृष्टि से कहीं अधिक वे पाठकों के हृदय में प्रकाश और भावनाओं के रूप में अपना प्रभाव उत्पन्न करती हैं। अंग्रेजी साहित्य में उसके प्रसिद्ध गीतों के नाम ही 'पेटरार्कन' रख दिये गये हैं। वह केंवल किव ही नहीं था। वह संस्कृति का प्रचारक, मानवता का गायक तथा ग्रीक और लैटिन सभ्यता का प्रसारक भी था।



#### बोकेचियो (१३१३-१३७५ ई०)

यंकिचियों केवल इटालियन गद्य का जनक ही नहीं था। वह पहला व्यक्ति था, जिमे उसकी रचनाओं के लिए महान् कहा गया। इस प्रकार उमे प्रथम साहित्यिक महापुरुष कहा जा सकता है। दान्ते, चोसर और फायमर्ट, मब के मब सिक्रय व्यक्ति थे। दान्ते एक प्रमुख राजनीतिज्ञ था, मोमर एक प्रमुख अधिकारी तथा नौकरशाह और फायसर्ट भी एक प्रमुख राजनीतिज्ञ था। अपने प्रारम्भिक काल में तीनों लड़नेवाले सैनिक थे। चोगर मुद्ध में बन्दी बना लिया गया था और कहा जाता है कि अपने बन्दी-जीवन के अवकार के धर्मों में उनने अपनी सर्वप्रयम रचना के रूप में 'रोमाउंट आफू दी रीज' का फेंच ने अनुवाद किया था।

योनित्यों में लियने के अतिरिक्त कुछ नहीं किया। यह एक धनी ध्यानित का अवैध पुत्र था, जिसे उसके पिता में मान्यता दी और धन से उसकी यत्री महायता की। इस प्रकार योकेनियों लियने के बाद के अवकाध के समय को मों ही ध्यानि करता था, या यह कहना चाहिए कि उसने अपना समय अधिकतर मेरिया के प्रेम में ही विनाया। वर्षों तक प्रेम के मुनहों क्यानों में योकेनियों के जीवन को रंगीन बना दिया था; लेकिन यह रिथित रियर न रह मकी। उसकी प्रेमिता ने एक अन्य पुरुष को अपने हृदय में स्थान दिया। योकेनियों के हृदय पर इसका महुरा आधात पहुँचा। इस वर्षों के उपनात, गोरोप में जो भीषण प्रेम फैला, उसी में उसकी प्रेमिता का देहाबतान हो गया। योकेनियों ने अपनी प्रेयमी की सेवा अन्तिम समय में बड़ी तत्वरता में की और उसकी मृत्यु के पश्चात् भी उसकी क्य के समीत बंडा हजा वह अधुपात करना था।

प्रेमिका के अवसान के बाद ही बोकेनियों के पिता को भारी आर्थिक धित उठानी पड़ी। परिणाम-स्वरूप बोकेनियों के सम्मुख निर्वनता की समन्या आ राड़ी हुई। निर्धनता के अने ही मित्रों ने भी उसका साथ छोड़ा और बोकेनियों के सामने यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि किस प्रकार वह अपनी प्रतिभा का उपयोग करे। अनेक चिन्ताओं ने घोक-संतप्त हो बोकेनियों ने महाकवि विजित्त के समाधिस्यल की यात्रा की और वहाँ पर उसने साहित्य-साधना की दृढ़ प्रतिज्ञा की।

मच्ना प्रेमी जब अपनी प्रेम-सापना में प्रियपात्र द्वारा उपेक्षित होता है तो वह अपने प्रेम की अभिन्यतित एवं अभिन्यंजना का एक न एक साधन अवस्य ही आविष्कृत कर लेता है। माहित्यकार वोकेनियों ने साहित्यकों इसका माध्यम बनाया। यह स्वाभाविक ही था। अपनी प्रेमिका मेरिया-दी-एनवीनों के प्रेम में उपने अपनी प्रथम कृति 'फिलोस्टेटो' नामकी किवता लियी। 'फिलोकोलो' नामक निलप्ट एवं लम्बी गद्य-रचना भी उसने उसी उद्देश्य में प्रणीत की। 'टी साइट' घीवंक वर्णनात्मक कविता में बोकेनियों ने पालमन-आस्काइट की मैत्री तथा एक ही प्रेमिका के प्रति आकर्षण का मार्गिक चित्रण किया है।

बोकेनियो ने स्वयं अपनी कहानी, रूपक में, 'एमटो' नाम की गद्य-रचना में प्रस्तुन की है। महाकवि दान्ते के छन्द में उसने जिस लम्बी कविता का प्रणयन किया है, उसका नाम 'एमेरोना विजन' है। उसका भी प्रतिसाय मेरिया का प्रेम ही है। 'फायमेटा' बीकेनियों की स्यातिका रचना है। इसमें उस पत्नी के भावों का सजीव नित्रण है, जिसके पति ने उसे निर-स्कृत कर त्याग दिया है। विद्वानों का कथन है कि योगेण में न्या गया यह सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक उपन्यास है।

अपनी प्रेमिका की मृत्यु के कुछ समय बाद बोके नियो फ्लारेंग नगर लीटा और वहीं उसने विश्वविद्यात कृति 'टेकामेरन' लिएना आरम्भ किया। १३४८ ई० में भयंकर प्लेग ने प्रलयंकारी स्वरण घारण कर लिया था और सर्वत्र उसका आतंक छाया हुआ था। योरोप की बीन नौयाई जनसंख्या वर्षभर में ही काल-कविलत हो गई थी। इसी वर्ग कराक ने इम महान् रचना को लिखना आरम्भ किया था और पांन वर्षों में, १३५३ ई० में, लिखकर समाप्त किया था।

'डेकामेरन' में दस कहानी कहनेवाल घरणार्थी है, जिनमें नान महिलालें और तीन पुरुष हैं। इनकी कहानियाँ दस दिनों में पूर्ण होती हैं। इन कहानियों में संकटग्रस्त लोगों को नये ढंग से जीवन आरम्भ करने की प्रेरणा प्राप्त हुई है। मनुष्य अपनी विभिन्न परिस्थितियों में रहकर गृग-सन्तोष की साँस ले और अपनी कष्ट तथा अभाव की स्थित में भी जीवन के प्रति मोह न छोड़े, ऐसी प्रेरणा प्रदान करनेवाले मामिक चित्रण 'डेकामेरन' में भरे पड़े हैं। यह एक ऐसी प्रीढ़ और उत्कृष्टतम रचना है, जिसके पठन-पाठन में मानव सदा-सर्वदा आनन्द का अनुभव करता आया है और भविष्य में भी करता रहेगा। इस कृति ने बाद में प्रभूत कथा-साहित्य को जन्म दिया है। संक्षेप में 'डेकामेरन' में मनोरंजक कहानियाँ है, प्रेम की चर्चा है, विनोद व्यंग्य है और इसमें यत्र-तत्र सर्वत्र मुखान्त घटनाओं के कथानक विखरे हुए हैं। एक शब्द में यह सर्वजनिप्य रचना कही जा सकती है। इसमें चीदहवीं शताब्दी के सजीव इटालियन चित्र भरे पड़े है।

गियोवानी वोकेचियो के जीवन का अन्तिम समय दुःख और दारिद्रच में व्यतीत हुआ। पेटराकं का प्रभाव उसपर विशेष रूप से पड़ा था। वह उसे अपना साहित्यिक गुरु मानता था। पेटराकं के निर्धन हो जाने पर वोकेचियो ने कहा—अव तो निर्धनता-दीनता के दिनों में जीने का सहारा भी चला गया। अव जीकर क्या होगा?

पेटरार्क के निधन के एक वर्ष वाद वोकेचियो जब वीमार पड़ा तव फिर वह अस्या से न उठ सका और, ६२ वर्ष की अवस्था में, उसके जीवन का अन्त हो गया।

### फ्रायसर

(१३३७-१४०० ई०)

साहित्यिक परिस्थितियों के उस अन्तःकाल में पेशेवर साहित्यिक वहुत कुछ अपने आश्रयदाताओं पर निर्भर करते थे। उनकी रचनाओं से आश्रय-दाताओं का मनोरंजन हो जाता था। उस समय के लिए यह स्वाभाविक था कि राजा, राजकुमार और उनके वड़े अधिकारी लोग कविता मुनने में अपना समय व्यतीत करते थे। यह इसलिए कि उस समय समाचारपत्र नहीं थे, वार्ता-वहन के दूसरे साधनों का अभाव था। जाड़े के लम्बे महीनों में न युद्ध ही होता था और न खेल-कूद, तब ऐसी कला-कृतियों का मान होना स्वाभाविक ही था।

फांस के फायसर्ट को भी राजदरवारों से सम्मान और सम्पत्ति अत्य-धिक मिली। उसने फांस से स्काटलेण्ड, वहाँ से इँग्लैण्ड, फिर वरगण्डी और उसके वाद आलामेन की यात्रा की। सव जगह राजाओं और राज-कुमारों ने उसका स्वागत-सम्मान किया और मान-प्रतिष्ठा दी। फायसट की समसामयिक साहित्यकार 'किस्त्रीन दे पिसां' को न उतनी सम्पत्ति मिल सकी न सम्मान। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि वह स्त्री होने के कारण राजदरवारों में राजदूत के कामों में नहीं जा सकती थी। फलत: उसे अपनी लेखनी का ही सहारा था।

उन दिनों फांस में वैसे तो प्रत्येक युवक यौवन के मद में भरा हुआ अपनी कविता लिखता था और उसके उत्तर में कोई युवती अपना गीत लिख भेजती थी। उन दिनों किव-सम्मेलनों के अच्छे आयोजन हुआ करते थे, जिनमें कवियों का आदर होता था और उन्हें पुरस्कार एवं मार्ग-व्यय भी दिया जाता था। इस तरह के छः सौ कवि-कवियित्रियों के नाम वरगण्डी के इतिहास में पाये जाते हैं, जिनकी कविताओं की आज एक पंक्ति भी मिलना कठिन हैं।

### चौसर

(23003-100を)

साहित्य के इस संक्रमण-काल की एक विशेषता यह भी है कि इममें कल्पनात्मक कविताएँ पीछे छूटी दिखाई पड़ती है और कया कहने की प्रवृत्ति स्पष्ट दिखाई पड़ती है। इसका कारण गद्य का आदिमीब, दुःग और कठिनाइयों के कारण जन-कलाओं का अन्तर्भाव ही है।

१३३० ? या १३४० ? ई० में चोसर के जन्म या १३३२ ई० में लांग्लैण्ड के जन्म से ट्यूडरों के राजगद्दी पर जम जाने तक, इस काल के इंग्लैण्ड में दरवारी, शास्त्रीय या जनसम्बन्धी साहित्य का कोई भी चिह्नं नहीं दिखाई पड़ता।

जिस समय 'विजन आफ पियर्स प्लायमैन' का रचियता लांग्लैण्ट और चोसर अपनी रचना कर रहे थे, उस समय इँग्लैंड में विदेशियों से युद्ध वन्द हो गया था, लेकिन देश में विद्रोह का जोर बहुत था। वाट टाइलर और जान बोल के नेतृत्व में किसानों ने विद्रोह कर दिया। उन लोगों ने (१३८१ ई०) लन्दन पर अधिकार कर लिया। चोसर ने अपनी 'कैन्टर- चरी टेल्स' की रचना १३८६ ई० के बीच की होगी। गावर की रचना 'कोंफेसियो अमाटिस' १३९० ई० के आसपास लिखी गई।

यह भी एक ध्यान रखने की बात है कि १३८८ ई० में ओटरवर्न या चेवीचेस का युद्ध हुआ था, जब कि डुग्लेस के अधीन स्कोटों ने लार्ड हेनरी पर्सी को हराया था और सम्भवतः उसी समय सर्वप्रसिद्ध वीरगीतों की प्रथम रचना हुई।

रिचार्ड द्वितीय की हत्या करानेवाले हेनरी चतुर्य ने १३९९ ई० में सत्ता प्राप्त की और उसके अगले वर्ष चोसर और लांग्लैंड, दोनों की मृत्यु हुई।

ं चोसर को साहित्यकार के रूप में कविता के क्षेत्र में ही स्वीकार करना चाहिए। वह उन दिनों के आरम्भ में या जब कि पद्य को गद्य चुनीती देने लगा था। चोसर एक सच्चा कवि था। उसके चित्रित पात्र सब के सब बास्तविक जीवन में अधिक सत्य जान पड़ते हैं। दूसरी ओर बोके-चियों केवल 'फायमेटा' और उसकी मित्र-मंडली को सजीव रूप में चित्रित करता है, फिन्तु उसकी कहानियों के दूसरे चरित्र एक प्रकार से अस्तित्व-होन है। सन्भवतः इनका कारण केवल माध्यम हो। जब कभी बोकेचियो पद्य में लिखता या तो वह अपने को एक बड़ा कलाकार प्रमाणित करता या। यदि चोनर ने अपनी कहानियाँ 'केन्टरवरी टेल्न' गद्य में लिखी होती तो मन्भवतः वे निम्न कोटि की उत्तरती।

यास्तव में पर्य के बन्धन में रहकर िरानेवार व्यक्ति को कदानित् यह अनुमान होता है कि यदि वह गद्य को अपना है तो वह रात में छोड़े गये हिरन की भांति सरपट दौड़ नकता है। हेकिन बात इसके विप-रीत है। गद्य में छन्द, मात्रा आदि नाधन नहीं होने, जिनसे साधारणतया लोगों को श्रुतिमुन्गोपलब्धि होती हैं। बात यह है कि बोकेनियो ने तत्का-लीन मांग की पूर्ति के लिए अपनी रचना 'डेकामेरन' गद्य में लिखी। चोनर को ऐसी मांग की पूर्ति नहीं करनी थी।

चोसर की भेंट फांस में फायसर्ट और इटकी में पेटरार्क और बोकेचियों में हुई। इसमें सन्देह नहीं कि इन चारों महारिययों को, एक दूसरे को नमझने का पर्याप्त अवसर मिला होगा।

चोसर का पिता राज्य-कर्मचारी था। यही कारण था कि चोसर को वचपन से ही राजदरवार में स्थान मिला। १३५९ ई० में वह एक सैनिक के रूप में फांस में था; किन्तु वहाँ युद्ध में वह वन्दी बनाया गया। एक वर्ष वाद उसे वहाँ से मुक्ति मिली। अनेक वर्षों तक चोसर फांस और इटली में राजकीय कार्य से रहा। उसके जीवन में सफलता का एक कारण यह भी था कि उसकी पत्नी की वहिन का विवाह जान आफ गाउण्ट से हुआ था। चोसर के जीवन में ही उसे विशेष सम्मान मिला था। उसके जीवन में अनेक जवार-भाटे आये।

चोसर को यह विदित या कि कैसी कहानियाँ पसन्द की जाती हैं और उनको कैसे कहना नाहिए। इसिएए जब उसके विश्राम के दिन आये तब उसने बैठकर अपनी केण्टरबरी की कहानियाँ लिखना आरम्भ किया। शेवसपीयर से यदि चोसर की तुलना की जाय तो दोनों की भाषाओं में अन्तर दिखाई पड़ेगा। शेवसपीयर की भाषा अधिक पुष्ट और ढली हुई है। एक बात यह भी है कि शेवसपीयर को पढ़कर हम इँग्लैण्ड के एलि- जावेथ युग को देखेंगे, उसके सम्बन्ध में गुछ जानेंगे; लेकिन नोगर में जिन मानवीय गुणों का आलेखन हैं वे सर्वकालीन हैं, किसी युग थिनेप के नहीं। चोसर को पढ़े विना आंग्ल गेंतसन कला की परम्परा ठीक-ठीक जानना असम्भव है। वह अंग्रेजी कविता का प्रथम कथि है, जिसमें आमु-निक अंग्रेजी कविता का इतिहास आरम्भ होता है।

# age

(१४३१-१४८९ ई०)

फांस में मध्यकालीन साहित्य का विकास चीदहवीं राताच्दी में उतना नहीं था, जितना पन्द्रहवीं शताब्दी में हुआ। जिस वर्ष फ्रांस की विदुगी जोन-डी-आर्क ने धर्म के नाम पर अपना प्राण उत्सर्ग किया था, उसी वर्ष पेरिस में फांकोइस विलन का जन्म हुआ था। विलन महान् किय माना जाता है। उसका जीवन विलासिता, हत्या और चोरी में इतना उलझा था कि उसकी जीवन-गाथा सुनकर आश्चर्यचिकत हो जाना पड़ता है।

विलन जब पाँच वर्ष का था, उसी समय उसके पिता का देहान्त हो गया था। उसकी माँ दिरद्रावस्था में असहाय होकर भटक रही थी। वह अपनी सन्तान को भूखों मरने नहीं देना चाहती थी। उसे अपने एक सम्बन्धी पादरी का ध्यान आया। विलन की माता अपने पुत्र को साथ लेकर पादरी के आश्रय में गई। वह विश्वविद्यालय का अधिकारी और प्रोफेसर था। वालक को देखकर करुणा और स्नेह के भाव उसके हृदय में उमड़ पड़े। पादरी सन्ध्या समय विलन को कहानियाँ सुनाता और इन्हीं कहानियों द्वारा उसने धीरे-धीरे लैटिन और फेंच कवियों की रचनाओं से उसे परिचित कराया।

चौदहवीं शताब्दी के मध्य में फांस बड़ी भयानक अवस्था में था। राजा और सामन्तों द्वारा प्रजा लूटी जा रही थी। धर्म के नाम पर पादिरयों का ही आधिपत्य था। राजा और सामन्त उनके हाथों की कठ-पुतिलयों की भाँति चलते थे। समूचे देश में प्लेग और अकाल से हाहा-कार मचा था। इसके अतिरिक्त भूखे भेड़ियों के आक्रमण से नगर त्रस्त रहता था। ऐसे समय में लोग लूट, हत्या और अत्याचार के अभ्यस्त हो गये थे। इटली का पोप अकर्मण्य था। उसकी छाया में पादरी लोग कर एकत्र करते थे।

१३ वर्ष की अवस्था में विलन विश्वविद्यालय में अध्ययन करने लगा। १९ वर्ष की अवस्था में उसने वी० ए० पास किया और तीन वर्ष वाद एम० ए० की उपाधि लेकर वह विश्वविद्यालय से वाहर निकला। पादरी की प्रेरणा से विलन एक कुशल किव वन गया था और उसकी किवताएँ सर्वत्र आदर पाती थीं।

विलन ऐसे युग में उत्पन्न हुआ था जब शिक्षित समाज घोर आर्थिक कप्टों में जीवन व्यतीत कर रहा था। यहाँ तक कि विलन के आश्रयदाता उस पादरी की आमदनी घट गई थी और विलन कुछ उपाजित नहीं कर पाता था। अन्त में वह चोरी करने के लिये वाध्य हुआ। वह भयानक आवारों का साथी वन गया।

विलन की किवताएँ प्रचलित हो रही थीं। इसका एक कारण यह भी था कि वह गानेवाले, जाटूगर और किवता पढ़नेवाले भाटों की मण्डली में सिम्मिलित हो जाता था और उसके व्यक्तित्व का उन लोगों पर प्रभाव पड़ता था। इस तरह वह चोर, डाकू, हत्यारे और आवारों के समूह से घिरा रहता था। उसका जीवन एक न एक घटना के साथ उलझ पड़ता था। मारपीट और चोरी में वह अग्रसर हो जाता था।

परिणाम यह हुआ कि विलन लुक-छिपकर अपना दिन काटने लगा। उसे एक हत्या करने कारण फाँसी की आज्ञा हुई थी। पुलिस उसे खोजती फिरती थी। गिरफ्तार होनेपर उसके कई वर्ष जेल में भी कटे थे। अन्त में अपनी कविताओं के प्रभाव के कारण वह जेल से मुक्त हुआ। यहाँ तक कि फांस के वादशाह ने स्वयं उसकी कविता की प्रतिलिपि उतारी। वह विलन की रचनाओं पर मुग्य था और उसी की कृपा के कारण विलन मुक्त हुआ। फिर भी वह अपने जीवन को व्यवस्थित और मुखी नहीं बना सका।

विलन का अन्तिम प्रेम केथराइन नाम की एक स्त्री से हुआ था। उससे उसे घोर निराशा का अनुभव हुआ। वह उसके ऊपर सर्वस्व निछा- वर कर चुका था, लेकिन वह सदैव उसके प्रति घृणा करती थी। उसके प्रेम के परिणाम में एक बार विलन के नग्न शरीर पर वेतों का प्रहार हुआ था।

जीवन के कटु अनुभव ही विलन की कविताओं में मिलते हैं। उसकी किविताओं में आत्मा का नग्न चित्रण है। उनमें सत्यता और वास्तविकता का मिश्रण है। विलन अपनी रचनाओं में निर्भयता से पूछता है कि नया सन-मुच उन अपराधों का वह दोपी है, जिन्हें उसने किया था?

विलन की कविताओं को पढ़कर यही भावना मन में उठती है कि परिस्थितियों के कारण ही सब कुछ हुआ, विलन की आत्मा कभी भी अपराधी नहीं थी।

जनवरी १४६३ ई० में सहसा विलन लुप्त हो गया। उसके वाद उसका कोई निश्चित समाचार नहीं मिला। कुछ लोगों का कहना है कि एक द्वन्द्व में वह मारा गया। लेकिन फ्रेंच साहित्य के इतिहास में यह पता नहीं चलता कि कव और कहाँ उसकी मृत्यु हुई।

विलन 'गीतात्मक' कविताओं का महान् कवि था। उसकी प्रमुख रचनाएँ 'ओल्ड और न्यू टेस्टामेंट' हैं।

उसके पचास वर्ष वाद रेवले नाम के प्रसिद्ध फांसीसी लेखक ने अपने उपन्यास के प्रधान पात्र के रूप में उसके वीरतापूर्ण साहसिक कृत्यों का वर्णन किया था।

जन्नीसवीं शतान्दी में विकटर ह्यूगो ने विलन का चरित्र उपस्थित किया था। उसके उपन्यास हंच वैक नोट्रोडेम में किव गिंगोरे का चित्रण इतना सजीव हुआ है कि पढ़कर पाठक तन्मय हो जाता है। सचमुच यह विलन के चरित्र का रहस्यमय चित्रण है। पन्द्रहवीं शती के उस आवारे किव ने संसार को अमूल्य रचनाएँ मेंट की हैं, जिससे वह विश्व-साहित्य में अमर रहेगा।



# रेवले

पन्द्रहवीं शताब्दी के अन्त में (१४९४ ई०) संसार के प्रथम छपाई के प्रेस पर हास्यरस की एक पुस्तक छपी थी, जिसका नाम था 'दी शिष आफ फूल्स' (मूर्खों से भरा एक जहाज)। यह पुस्तक जर्मनी के वेसले नगर में प्रकाशित हुई थी। इसका लेखक सेवास्टियन ब्रान्ट था, जो कानून की डिग्री प्राप्त कर लेने पर भी छपाई के नवीन आविष्कार की ओर इतना आकर्षित था कि उसने उसको ही अपना व्यवसाय वना लिया था। लेखक ने कल्पना की कि एक जहाज पर भिन्न-भिन्न प्रकार के एक सौ चौदह मूर्व यात्रा आरम्भ करते हैं। लेखक उन मूर्खों की कहानी में इतना उलझ गया था कि जब तक उनका विवरण समाप्त नहीं हुआ तब तक वह जहाज की वात ही भूल गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि लेखक ने जहाज की यात्रा का माध्यम बनाकर उन मूर्खों की कहानियों की रचना की थी। इस पुस्तक का अत्यिधक प्रचार हुआ।

इसी पुस्तक की प्रेरणा से दो अन्य पुस्तकों की रचना हुई है एक इरास्मूस की 'प्रेज आफ फोलीज' और दूसरी 'गारगन्तुजा और पेण्टाग्र्यल'। इन दोनों पुस्तकों में उस समय के पोप और गिरजों के आधिपत्य और आतंक पर व्यंगपूर्ण कटाक्ष किये गये है।

गारगन्तुआ और पेण्टाग्रूयल का लेखक फांकोइस रेवले था। उसका पिता एक सराय का मालिक था। १५ वर्ष की अवस्था में रेवले एक धार्मिक स्मूल में भर्ती हुआ। उसके पिता की कामना की कि उसका एक धार्मिक शिक्षा ग्रहण कर भिवल्य में किएके को गर्मेक्वरों को एके कि तक रेबले में उस स्मूल में अध्ययन हिया। उस समय कह जाने कन प्राप्त पाठियों से परिचित्त हुआ जो आगे अध्ययन कींग ज्ञास महत्वपूर्व पक्ष पर पित्र हुए।

रेबले की किन बनाम से ही साहित्य की और थी। यह दानीन पुस्तकों का अध्ययन करता रहा। उसके अध्ययन में माह और है वे के पन्द और अरेबिक और रीमन का की पुस्तकें विशेष महत्ता रहा। भंह। तेर्द उस समय पेरिस विश्वविद्यालय द्वारा ऐसी पुर्वकों का अध्ययन विश्वविद्यालय द्वारा में मान कारावास का द्वार मिला। उसका साथी तो भाग गया, किन्तु रेबले नाककोंडिंग में यन भव दिया गया। अन्त में अपने एक सहपाठी द्वारा वह मुका हुआ, जो एक समय एक सम्मानित पद पर था। उसी मित्र के कारण रेबले को एक उदन पद प्राप्त हुआ।

१५३० ई० में रेवले को निनित्सा-विज्ञान में ग्रेजुएट की उत्तरित मिली। इसके बाद वह विश्वविद्यालय का लेक्क्सर नियुक्त हुआ। उन्हें दिनों उसने हास्य की एक रचना 'दी मैन हू मैसीट ए बाटफ' निकी की। दो वर्षों के बाद नीकरी छोड़कर वह स्वतन्त्र रूप में न्यायन नगर में चिकित्सक का कार्य करने लगा। इसी समय उसने निकित्सा-शाक्त पर एक अनुवादित पुस्तक प्रस्तुत की। प्रकाशित होने पर इस पुस्तक की विशी कुछ नहीं हुई और प्रकाशक को हानि उठानी पड़ी। रेवले ने अपने प्रगाक्ति से प्रतिज्ञा की कि वह एक ऐसी पुस्तक लियकर उसे देगा, जिसका देश-विदेश में बहुत अधिक प्रचार होगा। उसने अपने प्रकाशक से जी प्रतिज्ञा की, उससे प्रकट होता है कि लेखक को अपनी प्रतिभा और सकल्ला पर पूर्ण विश्वास था।

रेवले ने अपने प्रकाशक के लिए पेन्टागूयल की कहानी का प्रथम गण्ड प्रस्तुत किया। प्रकाशित होने पर इसका बहुत अधिक प्रचार हुआ और प्रकाशक को भी विशेष लाभ हुआ। लेखक ने अपने जीवन में चारो और मानव का घोर पतन अपनी दृष्टि से देखा था। मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का गला काटने के लिए तैयार रहता था और धमंं के नाम पर भयानक अत्याचार सर्वत्र फैला था।

रेवले ने अपने अन्तिम समय में पादरी के सम्मुख जो उद्गार प्रकट

किया था वह भी व्यंग्यात्मक ही था। उसने कहा था—मेरे पास कुछ सम्पत्ति नहीं है और जो कुछ है उसे में गरीवों को देता हूँ।

उसके अन्तिम बाग्य थे—'खेल समाप्त हुआ, पर्दा गिरा दो।' पादरी ने रेवले के मम्बन्ध में लिखाया था कि वह मदिरा के नवे मे ही मरा।

रेबले की रचनाओं पर अश्लीलता का आरोप लगाया जाता है, लेकिन वह तत्कालीन संमार के ययार्थ चित्र और भावनाओं को स्पष्ट शब्दों मे, अपने हाम्य और व्यंग्य द्वारा, अभिव्यक्त करता था। लेखक अपने उपन्यामों में अपने महार् नायक गारगैन्तुआ और उमके पुत्र पेन्टाग्र्यल को, जो पुस्तक का सर्वाधिक आकर्षक चरित्र है, तथ्य के संसार में तथा कल्पना की दुनिया में भेजता है। अपनी यात्रा में वे जीवन की विविध स्थितियों को व्यापक नाटकीय रंगमंच से देयते है। सभी प्रकार के तथा सभी परिस्थितियों के मनुष्यों—विशेषतः पंटित, पुजारी तथा वकालत पेशे के लोगो—की उसने कट आलोचनाएँ की है। स्वयं रेवले पहले पुजारी और वाद में चिकित्सक बना। इसलिए जीवन के वास्तविक तत्त्वों से वह खूव परिचित था। उसे योग्यतासूचक चोगों तथा डिग्रियों के प्रति तिनक भी आदर न था। व्यंग्य विनोद की समस्त श्रेष्ठ रचनाओं के समान ही उसके परिहास में भी मीलिक गम्भीरता छिपी हुई है।

'रोएँदार कानूनी विल्लियाँ' अर्थात् कानून के पंडितों की जो सिल्ली रेवले ने उड़ाई है, वह अत्यन्त कटु है और उसे वकीलों के संघ के निकट उच्च स्वर में पढ़ना सतरे से साली नहीं है। शब्दों का भण्डार भी उसका इतना विशाल है कि वह एक चित्र के बाद दूसरा चित्र तथा उसके समानान्तर उदाहरण पर उदाहरण अंकित किये ही जाता है।

गारगैन्तुआ तथा पेन्टाग्रूयल का इतिहास शब्दों के महान् भण्डार से परिपूर्ण है। इसमें मध्ययुगीन बन्धनों से पीड़ित मानव आत्मा ने तत्कालीन धार्मिक रुढ़ियों, अव्यावहारिक सिद्धान्तों, कृत्रिम साहित्य, अवास्तिविक तुच्छ प्रगति आदि के प्रति विद्रोह किया है। उसके उपन्यास में वस्तु-गठन व्यवस्थित नहीं हो पाया है। इसका कारण यह है कि यह रचना समय-समय पर, काफी अन्तर पर, लिखी गई थीं और कोई व्यवस्थित योजना सामने रखकर उसका प्रणयन नहीं हो सका था। तत्कालीन साहित्य के विशेषज्ञों का कथन है कि रेवले ने अपनी रचनाओं के पूर्वार्थ को विना पढ़े ही आगे का कम चलाया और प्रकाशन के पूर्व वह उसे संशोधित भी न कर सका। परिणाम-स्वरूप कथा की शृधला एक रूप में नहीं चल सकी है। कभी कोई

पात्र वरावर सम्मुख रहता है तो कभी अचानक अन्तर्थान हो जाता है। वार्तालाप, हँसी, अनुकरण द्वारा खिल्ली उड़ाने, शब्दों के जाल विछाने, मर्मान्तक व्यंग्य विनोद, कृषि जीवन के मनोरम चित्रण, मित्रों के स्नेहपूर्ण चित्रांकन, ग्रीर चृटकी लेने में जितनी प्रवीणता, शीघ्रता और स्वाभाविकता से पूर्ण रेवले की लेखनी चलती है, उतनी शायद संसार के किसी अन्य लेखक की नहीं।

'गारगैन्तुआ तथा पेन्टाग्र्यल' में विचारों, कल्पनाओं, इच्छा-आकांक्षाओं एवं अनुभूतियों की अविच्छन्न धारा प्रवाहित होती है। ऐसी स्थिति आह्नाद, मादकता अथवा आत्मोद्रेक के फल्स्वरूप ही उत्पन्न होती है। यह कहना कठिन है कि इन तीनों में से रेवले को किससे प्रेरणा मिली। हाँ, इतना अवश्य निश्चित है कि उसकी रचनाएँ मादकतापूर्ण मस्तिष्क से प्रादुर्भूत हैं, चाहे यह मादकता आसव-जिनत ही हो अथवा ईश्वर-भावना जिनत। इस पुस्तक में ग्रेण्डगूसियर, उसके पुत्र गारगैन्तुआ और गारगैन्तुआ के पुत्र पेन्टाग्र्यल की जीवन-कथा तथा साहसपूर्ण यात्राओं का वर्णन है। ये सभी मद्यसेवी, लड़ाकू और झगड़ालू चरित्र के हैं। ग्रेण्डगूसियर कूर एवं युष्क स्वभाव का है। गारगैन्तुआ में ये दोप अपेक्षाकृत न्यून हैं, किन्तु पेन्टाग्र्यल सभ्य, पंडित तथा कुशल है। यह पुस्तक एक नाटकीय वंगावली तथा किवताओं से प्रारम्भ होती है। ये किवताएँ गम्भीर और रहस्यवादी हैं।

प्रारम्भ की कविताओं के अनन्तर गारगैन्तुआ के जन्म की आश्चर्यो-त्पादक कहानी है। कहते हैं कि ग्यारहवें मास वह अपनी माता के गर्भ से ऐसा उच्च स्वर करता उत्पन्न हुआ जो मीलों से सुनाई पड़ता था—कुछ पीने को दो, कुछ पीने को दो।

इसके बाद उसके पालन-पोपण, उसके लिए बनी पोशाक, उसकी प्रारम्भिक गिक्षा, पेरिस से पलायन, पिकरोशेल से युद्ध और अन्त में 'टेलमी के गिरजाघर' के निर्माण का विवरण है।

'टेलमार्टटस' की कहानी में रेबले एक दर्शन का रूप उपस्थित करता है। टेलमी में रहनेवाले स्त्री-पुरुषों का उद्देश्य हैं—'अपने अन्तःकरण की प्रवृत्ति के अनुसार कार्य करो।' गिरजावर के द्वार पर लगी एक सूचना के अनुसार उन व्यक्तियों का प्रवेश निषिद्ध किया गया है, जो रूढ़िवादी, गट्टर, बर्गाल, महन्त, मद्यमेवी, असत्यवादी, आलसी, ईप्यीलु, कूर तथा अवान्तित लंग है। रेवले ८९

इसके अतिरिक्त एक कविता भी अंकित हैं, जिसका आगय हैं—गुण, सम्मान, प्रशंसा, प्रसन्नता यहाँ दिन-रात निवास करती हैं। पुष्ट शरीर और प्रौढ़ मस्तिष्क वाले लोग ही यहाँ रहते हैं।

इस गिरजाघर के रहनेवाले सभी व्यक्ति सम्मानपूर्वक विवाहित, संयमी, वृद्धिमान्, कुशल, दानी, दयालु, वीर तथा न्यायप्रिय हैं। मध्य-कालीन कुछ गिरजाघरों में यह नियम था कि यदि कोई महिला वहाँ प्रवेश करती तो तत्काल ही जहाँ-जहाँ वह गई होती उतना स्थान धोकर साफ कर दिया जाता था। इस नियम के ठीक विपरीत टेलमी गिरजाघर में यदि कोई धार्मिक स्थी-पुरुष आ जाता तो सभी स्थान अच्छी तरह घोकर साफ कर दिये जाते थे।

रेवले का प्रिय चिरित्र फायरजान है। यह युवक वीर और साहसी है तथा कृत्रिमता, कोरी पंडिताई आदि से घृणा करनेवाला है। यही फायरजान टेलमी गिरजाघर का अध्यक्ष है। उसे अभिमान है कि उसके गिरजाघर में छूआछूतवाली गुले और मुख की वीमारी के भय से कोई कभी अध्ययन नहीं करता। इसी प्रकार फायरजान के माध्यम से साहित्यकार रेवले धार्मिक रूड़ियों और विशेषकर पोप की सभी संस्थाओं पर कड़ा से कड़ा व्यंग्य तथा उपहास करने में समर्थ हो सका है। वह निश्चित रूप से गिरजाघर की बुराइयों, उसके नामधारी प्रवंचक पुजारियों एवं पंडितों का विरोधी था; किन्तु नवीन प्रोटेस्टेण्ट धर्म से वह सहानुभूति भी रखता था।

कुछ विद्वानों का मत है कि रेबले सांस्कृतिक पुनर्जागृति के युग का नहीं विल्क मध्ययुग का साहित्यकार था। जो हो, इतना तो अवश्य है कि रेबले कुछ अंशों में नवीन जागरण का विरोधी होते हुए भी मध्य-युग में प्रचिलत धार्मिक विडम्बनाओं, सामाजिक कृत्रिमता आदि का धोर विरोधी था। उसकी प्रवृत्तियाँ नवीन सुधार की ओर स्पष्ट लक्षित होती हैं, इसलिए उसे सांस्कृतिक साहित्यक पुनरुत्थान काल का ही साहित्यकार समझना चाहिए।



## सान्त

(१५३३-१५९२ ई०)

योरोपीय साहित्य में निबन्ध ही ऐसा साहित्यिक अंग है, जिनके जन्मदाता और जिसकी जन्मतिथि निश्चित रूप से विदित है। नाटक, गीन, कहानी तथा उपन्यास, साहित्य के अङ्ग रूप में कब और किनके द्वारा प्रवितित, आविर्भृत हुए, इसका ठीक पता नहीं चलता। इनके जनक नथा आविष्कारक एक-एक प्रतिभाशाली के रूप में हमारे सम्मुप नहीं आने, किन्तु निबन्ध के विषय में ऐसी बात नहीं है। निबन्ध के सम्बन्ध में इतना जात है कि अमुक तिथि के पूर्व उसका अस्तित्व न था और अमुक निथि के बाद उसका बराबर विकास होता गया।

१५७१ ई० में माइकेल-डी-मानटेन जब हाहाकारमय संसार में दूर हटकर अपनी जमींदारी के एकान्त भवन में अपने विषय में स्वयं निन्तन करने लगा, उसी समय निवन्ध का स्वरूप प्रस्तुत होने लगा। नी वर्ष के अनन्तर जब उसके निवन्धों का प्रथम संस्करण निकला तो उसी समय को निवंध का जन्म-काल समझना चाहिए। सर्वप्रयम निवन्धकार ही सर्वश्रेष्ठ निवन्ध-लेखक हुआ। मानटेन के पश्चात् अनेक श्रेष्ठ निवन्ध-लेखक हुए। एरि-स्टाल तथा सिसरो के विवेचनों को यदि निवन्ध सी सीमा के अन्तर्गत स्वीकार किया जाय तो मानटेन से बहुत पूर्व भी निवन्ध का अस्तित्व माना जा सकता है। लेकिन हम निवन्ध-साहित्य का आचार्य यदि किसी को सम्बोधित कर सकते हैं, तो उसका अधिकारी आज भी मानटेन ही है।

एक बार सिसली के राजा रेने द्वारा अपने ही आलिखित चित्र को देख-कर मानटेन ने कहा था— 'प्रत्येक व्यक्ति का यह कानूनी अधिकार होना चाहिए कि वह लेखनी से अपने रूप का चित्रण करे जैसा कि इस राजा ने अपने रूप का आलेखन पेंसिल से किया है। वास्तव में यह न केवल प्रत्येक व्यक्ति का कानूनी अधिकार ही है, अपितु उसके लिए अपना चित्र आलि-खित करना सुविधाजनक भी होना चाहिए। दूसरे लोग हमारे रूप की कई रेखाओं को छोड़ दे सकते हैं, लेकिन हम अपने रूप से सुपरिचित होने के कारण अपना पूर्ण चित्र प्रस्तुत कर सकते हैं। फिर ऐसा प्रयत्न क्यों न आरम्भ किया जाय? पर जब हम प्रयत्न आरम्भ कर देते हैं तो हाथ से केसनी निर पानी है। उसमें एक प्रकार की रहस्यातमा और अभिभूत कर देनेवाली पठिनाई या उपस्थित होती है। कितनों ने माहित्य में अपने व्यक्तित्व का पूर्ण आलेखन किया है? केवल मानटेन, पेष्न और समो का नाम ही सामने आना है।

मानटेन के पिता का विशेष ध्यान अपने वालकों की शिक्षा-दीक्षा पर था। उनका विचार था कि वन्ने किमानों के जीवन की वातें सीखे और कृषि-कमं का जान-परिज्ञान रहें। मार-पीटकर वालकों को पृष्ठाया जाय उम विचार का वह घोर विरोधी था। यहाँ तक कि वालकों की की मोमल भाषनाएँ विकृत न हों, उमलिए उसने वच्चों को मवेरे जगाने के लिए विशेष मगीन की व्यवस्था की थी। उनका विचार था कि वच्चों को महमा उठा देने में उनके मिन्दिक को हानि पहुँचनी है।

मानटेन का पिता एक योग्य और शिक्षित मध्यम वर्ग का फांसीसी था।
वह बोटों का मेवर भी था। उसने अपने बक्तों के शिक्षक के हम में
एक जर्मन को अपने यहाँ नियुक्त किया जो फेंच नही जानता था, लेकिन
केटिन का पंजित था। मानटेन के पिता की आजा थी कि घर में छः वर्ष के
बक्तों के नामने फेंच भाषा का प्रयोग न हो। परिणाम यह हुआ कि घर
के नभी लोगों को—यहां तक कि नौकर, रसोर्ट्यार, माली और नमं को भी—
लैटिन नीयनी पटी। उस जर्मन शिक्षक ने घर में सबको लैटिन की
शिक्षा दी।

जब छ: वर्ष की अवस्था में मानटेन स्कूल गया, तब वह फेंच की अपेक्षा लैटिन अच्छी बोल लेता था। वह बचपन में ही खेल-कूद के प्रति रुचि नहीं रखता था। वह स्वप्नवादी था, इमिलिए उत्पात करने की उसकी प्रवृत्ति नहीं होती थी।

मानटेन का पिता उमे वकील बनाना चाहता था और उमी के आदेशा-नुनार कार्य होता रहा। २१ वर्ष की अवस्था में मानटेन ने वकालत आरम्भ की थी। उन्हीं दिनों कानून के क्षेत्र में एक प्रतिभाशाली युवक वकील में मानटेन की मैत्री हुई। इस मैत्री का मानटेन के जीवन पर अत्यिषक प्रमाव पड़ा।

वाद में मानटेन ने मिजिस्ट्रेट का कार्य आरम्भ किया। इस कार्य में उसकी अविच थी। वह ऊव जाता था, किन्तु वह उतना प्रतिभा-सम्पन्न और व्यवहार-शुक्रक था कि उसकी प्रसिद्धि चारों और हो गई। हेनरी नृतीय तथा हेनरी आफ नैवारे उसमें यथेष्ट प्रभावित हुए थे। अपनी

योग्यता के कारण मानदेन की कई प्रतिहरती शक्तों को निगडाने का कुर नीतिक कार्यभार सीपा गया था। यह इन वर्षों के अपने जीवन पर और कतर मीन रहा, लेकिन अन्त में यह प्रकट हुआ कि नेवारे के रनकी नी और उसका अधिक शुकाव था। इसी बीच उसके वकील मित्र की मृत्यु मी कई। मानदेन के लिए बहु अपना मुन्दर पुरत्तालय छीड़ गया था।

तेंतीस वर्षं की अवस्था में मानटेन ने अपना विवाद किया। उमारें पत्नी भी मध्यम वर्षं की थी और दहेज में यनेष्ट गम्पति देकर आई थी। वह उसकी सच्ची जीवन-सहचरी थी। उसने मानटेन की अभीदारों या सब प्रबन्व अपने हाथों में लिया। मानटेन बहुत ही लापरवाद आदमी था, वह रुपये-पैसों के मामले में गुजल नहीं था।

विवाह के विषय में मानटेन ने लिसा है—यिवाह की उपगुत्तक अधित्य, मान और व्यवस्थितता सिद्ध है। प्रेम मुग से ही उसम होता है और वह उस मुख को और भी उद्दीप्त करता है, उसे और आनन्द्रमम बनाता है, मनुष्य अपने लिए ही विवाह नहीं करता, अपिनु अपनी अना- गत सन्तानों के लिए।

दुर्भाग्य से मानटेन की पत्नी ने छः लड़कियां उत्पन्न कीं। उनमें भी एक-एक कर पाँच चल वसीं, अन्त में केवल एक ही पुत्री जीवित रही।

१५६८ ई० में मानटेन के पिता का देहान्त हुआ। उसके बाद दो वर्षों तक वह पेरिस के न्यायालय में एक उच्च पद प्राप्त करने की लालसा में भटकता रहा। उन्हीं दिनों कैयोलिक और प्रोटेस्टेंट धमें के माननेवालों में आपसी युद्ध हो रहा था। वह अपनी शान्ति-प्रिय प्रकृति के कारण कूरता और हत्या से घृणा करता था। धार्मिक युद्ध छिड़ जाने पर वह अपनी जमींदारी वाले स्थान पर चला गया और उसने सार्वजनिक जीवन का परित्याग कर दिया।

१५७२ ई० से ही मानटेन ने अध्ययन तथा निरीक्षण कर उस पर टीकाएँ लिखनी प्रारम्भ कीं। अपनी पढ़ी हुई पुस्तकों की टीका और व्याख्या करते-करते मानटेन में आत्म-परीक्षण की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई। किसानों तथा व्यवसायी-वर्ग से अपने सम्पर्क के विषय में भी उसने संस्म-रण लिखना प्रारम्भ किया। अन्त में उसने अपने स्वभाव, चरित्र, भावना, विचार आदि का परीक्षण कर उन्हें लिपिवद्ध किया। १५८० ई० में उसके निवन्धों के प्रथम दो खण्ड प्रकाशित हुए। इसकी एक प्रति उसने हेनरी तृतीय के पास भी भेजी। इसके बाद ही उसने परिश्रमण करने का निश्चय

किया। स्विटजरलैण्ड, जर्मनी और इटली की यात्रा करते समय मानटेन ने एक डायरी प्रस्तुत की। उसके निवन्धों की ख्याति चारों ओर फैल चुकी थी, इसके फल-स्वरूप मजिस्ट्रेटों और कार्डिनलों द्वारा उसका सर्वत्र समादर हुआ। धार्मिक पंडितों ने उससे उसके निवन्ध के धर्म-विरोधी कुछ अंशों को निकालने का अनुरोध किया था।

मानटेन ने रोम तथा वेनिस की उच्च वारविनताओं की रहन-सहन एवं समस्या का भी निकट से अध्ययन किया था। अपने इन प्यंवेक्षणों और निरीक्षणों को उसने मुळी भाँति लिखित रूप में प्रस्तुत किया। फ्रांस लौटने पर वह वोर्डों का मेयर निर्वाचित हुआ। इस पद पर रहकर उसने अनेक सुधार कर कीर्ति अर्जन की। हेनरी आफ नैवारे जब गही का उत्तराधिकारी हुआ तो मानटेन के इलाके दो वार गया। १५८७ ई० में प्लेग फैला, जिसके कारण मानटेन, नगर आकर, अपना कार्य जारी न रख सका। इसके लिए उसकी वड़ी निन्दा हुई। अपने शान्त स्वभाव के कारण मानटेन राजनीतिक जीवन से ऊव चुका था और ऐसे ही अवसर की प्रतीक्षा में था। उसने अपने पद के कार्य-भार से मुक्ति पायी।

मानटेन के दो मुख्य शिष्य थे—एक था पेरी चैरान और दूसरी थी एक जर्मन महिला। इसी महिला पर मानटेन ने अपने अप्रकाशित निवन्धों का सम्पादन-संशोधन-भार छोड़ दिया था। जब वह अपने निवन्धों का एक नवीन संस्करण पेरिस में प्रकाशित करा रहा था, उस समय उस पर कैथोलिक लीग ने अभियोग लगाकर उसे जेल में वन्द कर दिया। किन्तु कैथराइन-डी-मेडिसी की आज्ञा से आठ घण्टे के भीतर ही वह छोड़ दिया गया।

मानटेन. की सर्वश्रेष्ठ कृति 'एपालाजी आफ रेमाण्ड सीवाण्ड' है। उसमें प्रत्येक प्रकार की कट्टरता का विरोध हैं। जीवन में उसने जो व्यंग्य-विनोद के तीखे वाण चलाये हैं, उनमें सबसे गंभीर घाव करनेवाले तीर इसी पुस्तक में हैं। इसके लिए उसे कैथोलिक और रिफार्मेशन दल के लोगों की पारस्परिक हत्या से प्रेरणा मिली। इन पारस्परिक संघपों में कुछ ही वर्षों में अस्सी लाख व्यक्ति मरे, नौ नगर घराशायी हुए, दो सौ पचास गाँव जलाये गये और फांस का सम्पूर्ण देहाती प्रदेश मानो वूचड़खाना हो गया था। मानटेन के निवासस्थान पर दो वार आक्रमण हुआ, पर उसने अपना सन्तुलन बनाये रख़ा और उसकी कोई हानि नहीं हुई।

मानटेन की महत्ता प्रायः सम्पूर्ण फ्रेंच गद्य-साहित्य में प्रतिविम्वित है।

उसने और रैबले ने मिलकर फोंन भाषा को एक संस्कृत रूप दिया। कार में फोंच एकेडेमी ने इस भाषा का एक स्वर निर्धारित निष्या। मानटेन ने निबन्ध को जन्म दिया। बीद्धिक अन्वेक्षण का यह जनक है, जिसने बाद में फांसीसी क्रान्ति को जन्म दिया।

मानटेन शैली की स्पष्टना और सरलता का पथापती था। नह उन्हीं शब्दों का प्रयोग करने का प्रयत्न करता था, जो पेरिय के बाजारों में प्रयत्निक्ष थे। उसी ने स्थी-पुरुष की समता को सर्वप्रथम घोषित किया। उसने स्थिमों के उस आदर्जीकरण का विरोध किया, जिसके कारण उनको असीम बन्धनों में रहना पड़ा।

मानटेन ने महापुरुषों और जन-साधारण के बीन का सम्बन्ध बनाकर मानव-सम्मान को अत्यधिक ऊपर उठाया। उसने आत्मा की गृहा में प्रवेश कर उसकी जानने और समझने का प्रयत्न किया। मानटेन ने हृदय में छिपी हुई भावनाओं को खोजकर उनको शब्दों में परिचित्त कर जगन के सामने प्रस्तुत किया। वह कलाओं में सर्वश्रेष्ठ कला, जीवन की कला, का महत्तम कलाकार था।

मानटेन का यह सिद्धान्त प्रसिद्ध है कि ज्ञान निश्चित नहीं हो नकता।
कोई वस्तु, चाहे वह मन हो या बुद्धि, अपरिवर्तनीय नहीं है, इनिलए
तत्सम्भूत ज्ञान कभी स्थिर और निश्चित नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त.
यदि कोई वस्तु स्थिर और निश्चित भी हो तो मानव मन और बुद्धि इननी
विविध और परिवर्तनशील है कि हम उस वस्तु के विषय में कोई स्थिर
और निश्चित मत नहीं दे सकते। ऐसी अवस्था में साहित्य-समालोचना

ा एक सिद्धान्त कैसे स्थिर किया जा सकता है? कृतियां एक जुलूस
के रूप में मन के शीशे के सामने से गुजरती हैं और क्योंकि यह जुलूस
बहुत लम्बा है, इस बीच शीशे में परिवर्तन आ जाता है। जब दूसरी बार
वही कृतियाँ उसमें से गुजरती हैं तो उनका प्रतिविम्ब भिन्न हो जाता है।

मानटेन ने यह महान् अन्वेपण किया कि जीवन एक जीवन्त वस्तु है। जीवन एक साहसिक यात्रा है और उसका परिणाम अनिश्चित होने पर भी आनन्ददायक है। उसका यह 'च्यक्ति का नियमित आनन्द' किसी भी दर्शन की तुलना में आ सकता है।

इसमें सन्देह नहीं कि मानटेन का ग्रन्थ उसके व्यक्तित्व का ही प्रति-कलन था या यह भी कहा जा सकता है कि उसका ग्रन्थ उसका ही दूसरा रूप था। उसने पाठकों को शिक्षा देने से अस्वीकार किया। वह उपदेश भी नहीं देना था। यह नदंब कहा करना था कि यह जनसाधारण की नगर ही है। उसका समूर्व प्रयत्न अवने व्यक्तित्व की आनिधिन कर देना, उपने विचारों का दूसकी नक वहन कर देना, महम यह देना, या और यह सच्चना में अधिक कटिन मार्ग का अनुसरण करना है।

अपने को दूसरे सक बहन करने से अधिक गठिन काम यह है कि इस 'इस' ही जना रहे। हमारा अन्तर्जीयन हमारे इस बाह्य जीवन ने दिसी प्रचार मेछ नहीं रखना। यदि हम अपनी अन्तरात्मा ने पूछें कि वह बहा मीननी है, हो यह यही बहेगी—जो कोई नहीं मीनना।

मान्द्रेन ने जिला है—'में निक्षा नहीं देता, में तेवल कह जाता हूं।' का दूसरों के विषय में नैसे कुछ कह सकता था जब उनके ही अनुसार यह स्वयं अपने जिए दिनानुदिन अजेब होता जाता है। सम्भवतः उनका एक निदाल यह था कि व्यक्ति नियम न बनावे। जिन व्यक्ति को हम आदर्भ मानकर पर्ले, यह भी सम्भवतः नवसे निर्वेल प्रकृति का हो। मानकेन पर यह भी कहना है कि किसी के साथ बेंपकर रहना किसी प्रकार अल्लिट बनाये रसना भेले ही हो, लेकिन उसे जीना सभी नहीं कह सकते। कानून तो एक व्यवस्था मात्र है, यह मानव भावनाओं और अला- प्रेरणाओं को समझने की शिवत नहीं रस नकता। स्वभाव और रस्म उन निर्वेल प्रकृति के लोगों के लिए हैं, जो उत्मुक्त होकर विनरण नहीं कर सकते।

आजयन विचार-स्वातंत्र्य के युग में मानदेन का अनुभव कितना महत्त्व रखता हैं। हम अपनी भावनाओं के चक्र, अन्तरात्मा की प्रेरणाओं, परस्पर ध्रामक कल्पनाओं का अध्ययन करें। प्रत्येक धण हमारी आत्मा हमारे लिए एक नृतन आध्नयं प्रस्तुन करती है। गति और परिवर्त्तन हमारे जीवन का नार है। जीवन के नम्बन्ध में दृढ़ना, या दूमरे के माथ एकस्पता स्थापित करना मृत्यु है। हम अपने मस्तिष्क के विचारों को कहते जायें चाहे वे परस्पर कितने ही विरोधी हों। उनमें मे जो मर्वथा तथ्यहीन है उनको बाहर फेंक दें और जो मंगार की दृष्टि में तथ्यहीन होकर भी अपनी दृष्टि में महस्वपूर्ण हों उनको धारण करें; इस बात की चिन्ता ही न करें कि संनार क्या मोचेगा? क्योंकि मबने महस्वपूर्ण हमारा जीवन है और निस्तन्देह व्यवस्था भी।

मानटेन ने सभी प्रकार के व्यक्तिगत मतों या विद्यानों की हेंसी उड़ाई है। उसने मनुष्य के दुःस, शोक और मानव-प्रकृति की निर्वेळता पर व्यंग्य कसे हैं। फिर क्या हम धर्म का आश्रय केनर कान्ति-त्यातंत्र्य का निय-न्त्रण करें? इन विषयों पर मानटेन कुछ निद्तित मत नहीं देना। नह सदैव 'स्यात्' और 'में सोचता हूं' जैंगे घट्यों का प्रयोग कर मनुष्य की अज्ञानता पर जोर देना चाहता है। यह कहना है—'दिष्य आदेश का पायन अवस्य करें पर मानव जीवन में एक दूसरा पथ प्रदर्शक भी है, जिसकी बात सुन लेनी चाहिए। वह उसकी अन्तरात्मा है।' मानटेन उसे 'अन्तर का स्वामी' कहता है।

सचमुच मानटेन आत्मा की पुकार की भली भीति नमजाता है। वह लिखता है—अपने मित्रों से वियुक्त होने के दुःरा मे बचने के लिए गिंद कुछ सन्तोप-स्वरूप हो सकता है तो यही कि हमने उनसे कुछ नहीं छिपाया. अत्यन्त स्पष्ट रूप से अपने विचारों को उनके सम्मुख रखा, यह मेरा निश्चित अनुभव है।

लेखकों के जीवन में प्रायः निराणा और द्वन्द्व ही विशेष रूप से दिखाई पड़ता है; लेकिन मानटेन अपने जीवन से सन्तुष्ट सा दिखाई पड़ता है। उससे पूछा गया कि यदि तुम फिर जन्म लोतो क्या करोगे ? उसने उत्तर दिया, इसी तरह जीवन व्यतीत करूँगा जैसा कि कर चुका हूँ।

मानटेन बहुत दिनों तक बीमार था। उसे पथरी का रोग था। अपने अन्तिम वर्षों में उसने मृत्यु पर बहुत कुछ लिखा। मृत्यु के विषय में उसके विचार दृढ़ थे। वह लिखता है—कुछ ही लोग ऐसे हैं जो मरते समय यह सोचते हैं कि वह उनका अन्तिम क्षण है। आशा इसी समय मनुष्य को सर्वाधिक प्रलुख्य करती है। वह हमारे कानों में कहती है—दूसरे लोग इससे भी अधिक बीमार होकर भी नहीं मरते। तुम्हारी स्थित उतनी चिन्ताजनक नहीं, जितना कि लोग समझते हैं। इससे हम अपने जीवन को अधिक महत्व देने लगते हैं; मानों हमारे चले जाने पर विश्व ही शून्य हो जायगा।

विद्वानों का कथन है कि मानटेन ने प्लुटार्क से प्रेरणा प्राप्त की थी और शेक्सपीयर ने मानटेन और प्लुटार्क दोनों ही से अपनी प्रतिभा प्रखर की थी।

इसमें सन्देह नहीं कि सभी कलाओं में सर्वोच्च जीवन-कला का मान-टेन महान् कलाकार था।



#### सर्वेन्टीज़ (१५४७-१६१६ ई०)

योरोप के महान् लेखकों मे सर्वेन्टीज से अधिक रहस्यमय जीवन अन्य किसी साहित्यकार का नही था। असफलता और अभाव से वह सर्देव दृन्द्द करता रहा। उसका समस्त जीवन हत्या, अपराव और ऋण के भार मे उलझा हुआ था। अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर ही उसने 'डॉन क्विक्जोट' का निर्माण किया था। योरोप के उपन्यास-साहित्य मे इसका सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक स्थान माना जाता है।

सर्वेन्टीज का पिता एक सम्पन्न व्यक्ति था, और ऐश्वर्यशाली जीवन व्यतीत करने का अभ्यस्त हो गया था; वाद मे प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भी वह समझता था कि उसे सम्पन्न की तरह जीने का अधिकार है। इसका परिणाम यह हुआ कि उसे बहुत-सा ऋण लेने के अपराध में कई बार जेल जाना पड़ा। सर्वेन्टीज अपनी रचना 'डॉन निवक्जोट' में इस बात का सकेत करता है। इसमें डॉन निवक्जोट का भतीजा अपने सिरिक्तरे चाचा (डॉन निवक्जोट) को बताता है कि आर्थिक स्थिति ठीक न होने पर व्यर्थ 'हिदालगो' (असम्पन्न कुलीन) का रोव जमाने से कुछ नहीं हो सकता।

उन दिनो स्पेन के कानून में यह नियम था कि किसी हिदालगों की ऋण न चुकाने के अपराध में जेल नहीं भेजा जा सकता था। इस प्रकार सर्वेन्टीज का पिता जेल से तो छूटा; किन्तु फिर उस पर यह सकट आया सर्वेन्टीज जिन दिनों 'डॉन क्विक्जोट' का दूसरा भाग लिख रहा था, उस समय उमे एक बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ा। वह एक गन्दी गली में रहता था। एक दिन उसके दरवाजे के सामने झगड़ा हुआ और उसमें एक आवारा मार डाला गया। पुलिस ने सपरिवार सर्वेन्टीज को इस सन्देह पर गिरफ्तार कर लिया कि उसकी पुत्री इजावेल की चरित्र-भ्रष्टता के कारण ही यह हत्या हुई थी। वह अपने परिवार के साथ जेल भेज दिया गया। कुछ समय वाद उसने यह प्रमाणित किया कि उस घटना से उसका और उसके परिवार का कोई सम्बन्ध नहीं था। तब कहीं वह मुक्त हुआ।

इस बीच में सर्वेन्टीज की ख्याति केवल स्पेन में ही नहीं, समस्त योरोप में फैल गयी थी; किन्तु फिर भी उसे अपना जीवन अत्यन्त दरिद्रता में व्यतीत करना पड़ता था। कभी-कभी तो भूखों मरने की स्थिति आ जाती थी।

वह वृद्ध हो चुका था और जलोदर रोग से पीड़ित था, फिर भी उसमें कार्य करने का वही उत्साह था। अपनी वासठ वर्ष की अवस्था में वह लिखता है— उसका मृंह्टेड़ा है, बाल अखरोट के रंग के हैं, बरौनियाँ सीधी और स्थिर, चमकती हुई आंनें. कांटे की तरह नाक, फिर भी ठीक अनुपात की, दाड़ी चाँदी की-सी यद्यपि बीम वर्ष पहले वह मुनहली थी, वड़ी-बड़ी मूँ छें, छोटा सा मुंह, दाँत विशेष महत्त्व के नहीं, क्योंकि छः वच रहे हैं, वे भी अच्छी स्थित में नहीं हैं, ओर एक दूमरे मे मिलते भी नहीं है। शरीर न बहुत बड़ा ही है न बहुत छोटा; रंग गोरा, हाँ, भूरा नहीं, गोरा ! कन्चे कुछ भारी से और पैरों के जिनने फुर्निल नहीं।

१६१५ ई० में उसने 'डॉन नियवजोट' का दूसरा भाग प्रकाशक को दिया। अग्रेजी में उसका अनुवाद भी प्रकाशित हो गया। १६१६ ई० की २३ अप्रैल को सर्येन्टीज का देहान्त हुआ। उसकी कन्न का कोई पता नहीं प्रका। उनना बड़ा कलाकार न जाने कहाँ दफना दिया गया!

सर्वेत्रेज अपने युग के लिए बरदान था या अभिशाप, इस विषय पर यो मत है। कुछ विद्वानों का कहना है कि निस्मन्देह वह योरोपीय श्रेष्ठता-भार पा प्रचारक है, उसने अपने 'डॉन क्विवजोट' उपन्यास की रचना गर योगिनीय बीरना और माहिनक कृत्यों का अन्त कर दिया, उन पर निर्मम प्रार दिया। दगरी और ऐसे लोग है, जो समझते है कि सर्वेन्टीज की प्रभा ने योगिनीय सामन्तवाद पर मरणान्तक बार किया और इसलिए पर अपने यम का सान्तिदर्भी और कान्तिकारी साहित्यकार था।

उस त्याय पर प्रसिद्ध अंग्रेजी साहित्यकार गाल्सवर्दी और समालोचक

फोर्ड मेडोक्स के वीच इतना विवाद चल पड़ा था कि गाल्सवर्दी फोर्ड को मारने तक को उद्यत हो गया था। गाल्सवर्दी सर्वेन्टींज को मानवता के लिए एक वरदान समझता था और फोर्ड के अनुसार वह योरोपीय संस्कृति और उसकी श्रेष्ठतां के लिए अभिशाप था।

'डॉन निवक्जोट' न्याय और मनुष्य के आदर्श की खोज पर हास्य है। लेखक वताता है कि मनुष्य के आदर्श की खोज में प्रतिदिन की ययार्थता कितनी वड़ी वाघा उपस्थित करती है। वह स्पष्ट करता है कि वास्त-विक धन—उत्पादन—के अभाव में सोने का कोई मूल्य नहीं रह जाता। उसके अभाव में मनुष्य को रोटी के एक टुकड़े के लिए भी दर दर भटकना पड़ता है। उस अवस्था में कुलीन-अकुलीन, सम्पत्तिशाली और सम्पत्ति-हीन, समान रूप से विपन्न जीवन व्यतीत करते हैं।

'डॉन निवनजोट' उपन्यास का प्रधान पात्र क्विसादा है, जिसको वपौती के रूप में एक जमींदारी मिली है। वह एक नौकरानी और अपनी भतीजी के साथ रहता है। उसका मांस सूख गया है, गाल पिचक गये हैं। वह जीवन की यथार्थता से तंग आकर 'नाइटों' की जीवनी पढ़ने में लग जाता है।

'मेरी वृद्धि विपरीत पड़नेवाले अनौचित्य के कारण इतनी कुण्ठित हो गयी है कि मैं स्वभावतः तुम्हारे सौन्दर्य को दोप देता हूँ।' ऐसे वाक्यों से विवसादा आनन्द-मग्न हो जाता है। वह अपने हाथ पड़नेवाली सभी पुस्तकों को पढ़ जाता है। यहाँ तक कि वह अपनी खेती की जमीन वेच-कर उस घन से पुस्तकों खरीदना आरम्भ करता है। अपनी खेती सँभालने की जगह वह गाँव के एक शिक्षित पादरी से और एक नाई से लड़ता है। वह उन लोगों से इस पर विवाद छेड़ देता है कि इँग्लैण्ड का कीन सा 'नाइट' अच्छा था। इस प्रकार के अध्ययन और विवाद से वह अपनी संपूर्ण वृद्धि खो देता है। वह समझता है कि एक 'नाइट' वनकर संसार में निकल जाना चाहिए और प्राचीन नाइटों की भाँति कार्य करना चाहिए।

उसने उत्तराधिकार के रूप में जो एक सैनिक वर्दी प्राप्त की है, उसमें शिरस्ताण की कमी है, इसलिए वह कागजों को एक साथ लेपेटकर शिरस्त्राण बना लेता है। उसकी पुरानी तलवार की मूँठ टूटी हुई है, इसलिए वह अपने हिथयार को गोंद और रस्सी से किसी प्रकार ठीक कर लेता है। उसका घोड़ा अस्थि-चर्मावशेप है, पर वह उसे सिकन्दर के घोड़े की तरह वहादुर समझता है और उसके नामकरण के लिए चार दिन लगा देता है। अन्त में वह घोड़े का नाम रोजिनांत रखना पसन्द करता है। वह स्वयं

का कोई अवलम्ब नहीं रहा। वह वहुत समय तक निराश्रय होकर भटकता रहा। उसके दुर्दिन में उसका पुत्र भी सदैव उसके साथ था।

आठ वर्ष की अवस्था में टोरक्यूटो टैसो नेपल्स के एक स्कूल में शिक्षां ग्रहण करने के लिए जाने लगा। वह वाल्यकाल से ही विलक्षण वृद्धि का था। वह ग्रीक और लैटिन भाषा का अध्ययन करता था। पिता पुत्र की शिक्षा पर सावधानी से दृष्टि रखता था।

वारह वर्ष की अवस्था में टारक्यूटो की माता का देहान्त हुआ। पिता-पुत्र दोनों ही अनिश्चित स्थिति में एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी जीविका के साधन में भटक रहे थे। माता के वियोग का प्रभाव वालक टोरक्यूटो के मस्तिष्क पर भीषण रूप से पड़ा।

१५६१ ई० में वर्नेडो टैसो की काव्यकृति 'अमाडिस' प्रकाशित हुई। पिता की इस रचना में पुत्र टारक्यूटो का भी सहयोग था। वह अपने पिता के दुर्दिन में उसके साहित्यिक कार्यों में सहयोग करने में सदैव तत्परं रहता था।

टारक्यूटो टैसो की प्रतिभा इतनी प्रंखर थी कि अट्ठारह वर्ष की अवस्था में उसने स्वयं अपनी मौलिक काव्य-रचना 'रिनाल्डो' प्रस्तुत की। इस रचना के कारण युवक किव की प्रसिद्धि समस्त इटाली में फैल गई। तीन वर्षों के परचात् पाडुआ विश्वविद्यालय में दर्शन-शास्त्र का अध्ययन समाप्त कर टैसो ईस्टी के कार्डिनल लेविस द्वारा आमंत्रित किया गया। उसी को उसने अपनी प्रयम कृति सम्पित की थी। कार्डिनल लेविस की विहन लूकेटिया के सीन्दर्य से प्रभावित होकर टैसो ने बहुत सी कविताओं की रचना की थी। कार्डिनल लेविस के दरवार में टैसो को आश्रय मिला। ईस्टी के कार्टिनल के संरक्षण-काल में ही फेरारा के ड्यूक की दोनों विह्नें लूकेटिया और लिओनोरा टैसो की किवताओं पर मुख्य थीं। उन दोनों का सीन्दर्य और उनका प्रोत्साहन टैसो की रचनाओं का मूल रहस्य है।

टैंगों के युग में किय केवल अपने संरक्षक की प्रशंसा में किवता करते ये। राज-परिवार की महिलाओं का सीन्दर्य-वर्णन ही उनका विषय होता या। लिओनोरा ने टैसों को वही प्रेरणा दी जो वियादिस ने दान्ते को दी या। टम पवित्र प्रेम की छाया में ही टैसों की महती रचना 'जेरुजेलम लियरेंट' की मृष्टि हुई थी।

१५७१ ई० में कार्टिनल ईस्टी फांस के राजा के यहाँ गया था। टैसी भी अपने संरक्षक के साथ फ्रांस के राजदरवार में उपस्थित हुआ। राजा नवम चार्ल्स ने टैसो से अनेक प्रश्न किये। उसने पूछा—सबसे प्रसन्न व्यक्ति कौन हैं? टैसो ने उत्तर दिया—भगवान्। राजा ने पूछा—लेकिन मनुष्यों में कौन हैं? टैसो ने कहा—जो भगवान् के समान हो। राजा ने फिर पूछा—मनुष्य कैसे भगवान् के समान हो सकता है? क्या मनुष्यों पर शासन कर अथवा उनका उपकार करने पर।

टैसो ने गम्भीरतापूर्वक उत्तर दिया-अपने धर्माचरण से प्राप्त कर सकता है।

अपनी स्पष्टवादिता से टैसो ने अपने संरक्षक और फांस के राजा दोनों को अप्रसन्न किया। टैसो वहाँ से चला आया। इस यात्रा से उसे विशेष रुगम नहीं हुआ। एक वर्ष पहले वह जिन कपड़ों को धारण कर गया था उसी पोशाक में वह वापस लीटा था।

. रोम पहुँचने पर टैसो को एक सुसंवाद यह मिला कि फेरारा के ड्यूक अलफोन्सो ने उसे अपने यहाँ यथेप्ट वेतन पर नियुक्त किया है। ड्यूक के यहाँ टैसो का जीवन सुख से व्यतीत हो रहा था। उसने अपना महान् वीर-काव्य 'जेक्जेलम लिबरेटा' वहीं पूर्ण किया और एक नाटक 'अमीनटा' ड्यूक की नाट्य-शाला में खेलने के लिए प्रस्तुत किया। उसके प्रति ड्यूक का आदर और जनता में उसका सम्मान देखकर ड्यूक के मंत्री और कर्मचारी कवि से ईर्प्या करने लगे।

दैसो की भावुकता और उसके स्वाभिमान ने ऐसा वातावरण उत्पन्न कर दिया कि लोग उसे पागल समझने लगे। अन्त में वह ड्यूक के यहाँ से भागकर रोम, टूरिन और नेपल्स आदि नगरों में अमण करता रहा; लेकिन उसकी अभिलापा यही थी कि फिर वह अपने पूर्वस्थान पर पहुँच जाय। ड्यूक के द्वितीय विवाह के अवसर पर वह करारा पहुँच।; किन्तु अपने प्रति ड्यूक का उदासीन भाव देखकर उसे मार्मिक आघात पहुँचा। उसका कवि-हृदय उद्घड हो गया। वह भावावेश में जो मन में आता कह वैठता। उसे यह शंका हुई कि कुछ लोग विष देकर उसका प्राण लेना चहते हैं।

एक दिन राजमहल में टैसो ने एक कर्मचारी के ऊपर छुरे से आक्रमण किया। उसने समझा कि वह उसे विप देने के प्रयत्न में है। इस तरह की अनेक घटनाओं के कारण लोगों की घारणा हो गई थी कि वह पूर्ण रूप से विक्षिप्त हो गया है। डचूक को भी विश्वास हो गया था कि टैसो की यृणा उसके लिए हानिकर हो सकती है। इसलिए उसने आज्ञा दी कि टैसो पागलखाने भेज दिया जाय।

का कोई अवलम्ब नहीं रहा। वह वहुत समय तक निराश्रय होकर भटकता रहा। उसके दुर्दिन में उसका पुत्र भी सदैव उसके साथ था।

आठ वर्ष की अवस्था में टोरक्यूटो टैसो नेपत्स के एक स्कूल में शिक्षां ग्रहण करने के लिए जाने लगा। वह वाल्यकाल से ही विलक्षण वृद्धि का था। वह ग्रीक और लैटिन भाषा का अध्ययन करता था। पिता पुत्र की शिक्षा पर साववानी से दृष्टि रखता था।

वारह वर्ष की अवस्था में टारक्यूटो की माता का देहान्त हुआ। पिता-पुत्र दोनों ही अनिश्चित स्थिति में एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी जीविका के साधन में भटक रहे थे। माता के वियोग का प्रभाव वालक टोरक्यूटो के मस्तिष्क पर भीषण रूप से पड़ा।

रै५६१ ई० में बर्नेडो टैसो की काव्यकृति 'अमाडिस' प्रकाशित हुई। पिता की इस रचना में पुत्र टारक्यूटो का भी सहयोग था। वह अपने पिता के दुर्दिन में उसके साहित्यिक कार्यों में सहयोग करने में सदैव तत्पर रहता था।

टारवयूटो टैसो की प्रतिभा इतनी प्रखर थी कि अट्ठारह वर्ष की अवस्था में उसने स्वयं अपनी मौलिक काव्य-रचना 'रिनाल्डो' प्रस्तुत की। इस रचना के कारण युवक किव की प्रसिद्धि समस्त इटाली में फैल गई। तीन वर्षों के पश्चात् पाडुआ विश्वविद्यालय में दर्शन-शास्त्र का अध्ययन समाप्त कर टैसो ईस्टी के कार्डिनल लेविस द्वारा आमंत्रित किया गया। उसी को उसने अपनी प्रथम कृति सम्पित की थी। कार्डिनल लेविस की बहिन लूकेटिया के सौन्दर्य से प्रभावित होकर टैसो ने वहुत सी किवताओं की रचना की थी। कार्डिनल लेविस के दरवार में टैसो को आश्रय मिला। ईस्टी के कार्डिनल के संरक्षण-काल में ही फेरारा के डचूक की दोनों वहिनें लूकेटिया और लिओनोरा टैसो की किवताओं पर मुग्ध थीं। उन दोनों का सौन्दर्य और उनका प्रोतसाहन टैसो की रचनाओं का मूल रहस्य है।

टैसो के युग में किव केवल अपने संरक्षक की प्रशंसा में किवता करते थे। राज-परिवार की महिलाओं का सौन्दर्य-वर्णन ही उनका विषय होता था। लिओनोरा ने टैसो को वही प्रेरणा दी जो वियादिस ने दान्ते को दी थी। इस पवित्र प्रेम की छाया में ही टैसो की महती रचना 'जेरंजेलम लियरेट' की सृष्टि हुई थी।

१५७१ ई० में काहिनल ईस्टी फ्रांस के राजा के यहाँ गया या। टैसी भी अपने संरक्षक के साथ फ्रांस के राजदरवार में उपस्थित हुआ। राजा नवम चार्ल्स ने टैसो से अनेक प्रश्न किये। उसने पूछा—सवसे प्रसन्न व्यक्ति कीन हैं? टैसो ने उत्तर दिया—भगवान्। राजा ने पूछा—लेकिन मनुष्यों में कीन हैं? टैसो ने कहा—जो भगवान् के समान हो। राजा ने फिर पूछा—मनुष्य कैसे भगवान् के समान हो सकता है? क्या मनुष्यों पर शासन कर अयवा उनका उपकार करने पर।

टैसो ने गम्भीरतापूर्वक उत्तर दिया-अपने धर्माचरण से प्राप्त कर सकता है।

अपनी स्पष्टवादिता से टैसो ने अपने संरक्षक और फांस के राजा दोनों को अप्रसन्न किया। टैसो वहाँ से चला आया। इस यात्रा से उसे विशेष लाभ नहीं हुआ। एक वर्ष पहले वह जिन कपड़ों को धारण कर गया था उसी पोशाक में वह वापस लीटा था।

. रोम पहुँचने पर टैसो को एक सुसंवाद यह मिला कि फेरारा के ड्यूक अलफोन्सो ने उसे अपने यहाँ यथेण्ट वेतन पर नियुक्त किया है। ड्यूक के यहाँ टैसो का जीवन सुख से व्यतीत हो रहा था। उसने अपना महान् वीरकाव्य 'जेरजेलम लिबरेटा' वहीं पूर्ण किया और एक नाटक 'अमीनटा' उ्यूक की नाट्य-शाला में खेलने के लिए प्रस्तुत किया। उसके प्रति ड्यूक का आदर और जनता में उसका सम्मान देखकर ड्यूक के मंत्री और कर्मचारी कवि से ईर्प्या करने लगे।

टैसो की भावुकता और उसके स्वाभिमान ने ऐसा वातावरण उत्पन्न कर दिया कि लोग उसे पागल समझने लगे। अन्त में वह डचूक के यहाँ से भागकर रोम, टूरिन और नेपल्स आदि नगरों में भ्रमण करता रहा; लेकिन उसकी अभिलापा यही थी कि फिर वह अपने पूर्वस्थान पर पहुँच जाय। उचूक के द्वितीय विवाह के अवसर पर वह फरारा पहुँच।; किन्तु अपने प्रति डचूक का उदासीन भाव देखकर उसे मार्मिक आघात पहुँचा। उसका किन्हृदय उद्ण्ड होगया। वह भावावेश में जो मन में आता कह बैठता। उसे यह शंका हुई कि कुछ लोग विष देकर उसका प्राण लेना चहते हैं।

एक दिन राजमहल में टैसो ने एक कर्मचारी के ऊपर छुरे से आक्रमण किया। उसने समझा कि वह उसे विष देने के प्रयत्न में है। इस तरह की अनेक घटनाओं के कारण लोगों की घारणा हो गई थी कि वह पूर्ण रूप से विक्षिप्त हो गया है। उच्चक को भी विश्वास हो गया था कि टैसो की घृणा उसके लिए हानिकर हो सकती है। इसलिए उसने आज्ञा दी कि टैसो पागलखाने भेज दिया जाय।

का कोई अवलम्ब नहीं रहा। वह बहुत समय तक निराश्रय होकर भटकता रहा। उसके दुर्दिन में उसका पुत्र भी सदैव उसके साथ था।

आठ वर्ष की अवस्था में टोरक्यूटो टैसो नेपल्स के एक स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाने लगा। वह वाल्यकाल से ही विलक्षण वृद्धि का था। वह ग्रीक और लैटिन भाषा का अध्ययन करता था। पिता पुत्र की शिक्षा पर सावधानी से दृष्टि रखता था।

वारह वर्ष की अवस्था में टारक्यूटो की माता का देहान्त हुआ। पिता-पुत्र दोनों ही अनिश्चित स्थिति में एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी जीविका के साधन में भटक रहे थे। माता के वियोग का प्रभाव वालक टोरक्यूटो के मस्तिष्क पर भीषण रूप से पड़ा।

१५६१ ई० में वर्नेडो टैसो की काव्यकृति 'अमाडिस' प्रकाशित हुई। पिता की इस रचना में पुत्र टारक्यूटो का भी सहयोग था। वह अपने पिता के दुर्दिन में उसके साहित्यिक कार्यों में सहयोग करने में सदैव तत्पर रहता था।

टारलयूटो टैसो की प्रतिभा इतनी प्रंखर थी कि अट्ठारह वर्ष की अवस्था में उसने स्वयं अपनी मीलिक काव्य-रचना 'रिनाल्डो' प्रस्तुत की। इस रचना के कारण युवक किव की प्रसिद्धि समस्त इटाली में फैल गई। तीन वर्षों के पश्चात् पाडुआ विश्वविद्यालय में दर्शन-शास्त्र का अध्ययन समाप्त कर टैसो ईस्टी के कार्डिनल लेविस द्वारा आमंत्रित किया गया। उसी को उसने अपनी प्रथम कृति सम्पित की थी। कार्डिनल लेविस की विहन लूकेटिया के सौन्दर्य से प्रभावित होकर टैसो ने वहुत सी कविताओं की रचना की थी। कार्डिनल लेविस के दरवार में टैसो को आश्रय मिला। ईस्टी के कार्डिनल के संरक्षण-काल में ही फेरारा के डचूक की दोनों विहनें लूकेटिया और लिओनोरा टैसो की कविताओं पर मुख्य थीं। उन दोनों का सौन्दर्य और उनका प्रोत्साहन टैसो की रचनाओं का मूल रहस्य है।

टैसो के युग में किव केवल अपने संरक्षक की प्रशंसा में किवता करते थे। राज-परिवार की महिलाओं का सीन्दर्य-वर्णन ही उनका विषय होता था। लिओनोरा ने टैसो को वही प्रेरणा दी जो वियाद्रिस ने दान्ते को दी थी। इस पवित्र प्रेम की छाया में ही टैसो की महती रचना 'जेरंजेलम लिबरेट' की सृष्टि हुई थी।

१५७१ ई० में कार्टिनल ईस्टी फांस के राजा के यहाँ गया था। टैसी भी अपने संरक्षक के साथ फ्रांस के राजदरवार में उपस्थित हुआ। राजा नवम नाल्सं ने दैसी से अनेक प्रश्न किये। उसने पूछा—सबसे प्रसप्त स्थिति कीन हैं? दैसी ने उत्तर दिया—भगवान्। राजा ने पूछा—लेकिन मनुष्यों में कीन हैं? दैसी ने कहा—जो भगवान् के समान हो। राजा ने किर पूछा—मनुष्य कैने भगवान् के समान हो सकता है ? बया मनुष्यों पर शासन कर अथवा उनका उपकार करने पर।

टैमों ने गम्भीरतापूर्वक उत्तर दिया-अपने धर्मानरण से प्राप्त कर सम्ता है।

अपनी स्पष्टमादिता में टैमी ने अपने संरक्षक और फांस के राजा दोनों को अप्रमन्न किया। टैमी वहाँ से चला आया। इस यात्रा से उसे विशेष स्थान नहीं हुआ। एक यम पहुँचे वह जिन कपट्टों को धारण कर गया था उनी पोशाक में वह वापन लीटा था।

. रोम पहुँचने पर टैसो को एक मुगंवाद यह मिला कि फेरारा के उपूक कलफोन्मों ने उमें अपने पहाँ यवेष्ट येतन पर नियुत्त किया है। उपूक के यहाँ टैसो का जीवन मुख से व्यतीत हो रहा या। उसने अपना महान् मीर-काव्य 'जेरजेलम लिबरेटा' वहीं पूर्ण किया और एक नाटक 'अमीनटा' उपूक की नाट्य-राला में मेलने के लिए प्रस्तुत किया। उसके प्रति उपूक का आदर और जनता में उसका सम्मान देखकर उपूक के मंत्री और कर्मचारी किय से ईप्यां करने लगे।

देसो की भावुकता और उसके स्वाभिमान ने ऐसा वातावरण उत्पन्न कर दिया कि लोग उसे पागल समझने लगे। अन्त में वह उपूक के यहाँ से भागकर रोम, टूरिन और नेपल्म आदि नगरों में भ्रमण करता रहा; लेकिन उसकी अभिलापा यही थी कि फिर वह अपने पूर्वस्थान पर पहुँच जाय। उपूक के द्वितीय विवाह के अवसर पर वह फरारा पहुँचा; किन्तु अपने प्रति उपूक का उदासीन भाव देलकर उसे मामिक आघात पहुँचा। उसका कविन्हृदय उद्गुष्ट होगया। यह भावावेश में जो मन में आता कह बैठता। उसे यह धंका हुई कि कुछ लोग विष देकर उसका प्राण लेना चहते हैं।

एक दिन राजमहरू में टैसो ने एक कर्मचारी के ऊपर छुरे से आक्रमण किया। उसने समझा कि वह उसे विष देने के प्रयत्न में है। इस तरह की अनेक घटनाओं के कारण लोगों की घारणा हो गई थी कि वह पूर्ण रूप से विक्षिप्त हो गया है। उधूक को भी विक्ष्यास हो गया था कि टैसो की पृणा उसके लिए हानिकर हो सकती है। इसलिए उसने आजा दी कि टैसो पागलखाने भेज दिया जाय।

का कोई अवलम्ब नहीं रहा। वह वहुत समय तक निराश्रय होकर भटकता रहा। उसके दुर्दिन में उसका पुत्र भी सदैव उसके साथ था।

आठ वर्ष की अवस्था में टोरक्यूटो टैसो नेपल्स के एक स्कूल में शिक्षां ग्रहण करने के लिए जाने लगा। वह वाल्यकाल से ही विलक्षण बुद्धि का था। वह ग्रीक और लैटिन भाषा का अध्ययन करता था। पिता पुत्र की शिक्षा पर साववानी से दृष्टि रखता था।

वारह वर्ष की अवस्था में टारक्यूटो की माता का देहान्त हुआ। पिता-पुत्र दोनों ही अनिश्चित स्थिति में एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी जीविका के साधन में भटक रहे थे। माता के वियोग का प्रभाव वालक टोरक्यूटो के मस्तिष्क पर भीषण रूप से पड़ा।

१५६१ ई० में वर्नेडो टैसो की काव्यकृति 'अमाडिसं' प्रकाशित हुई। पिता की इस रचना में पुत्र टारक्यूटो का भी सहयोग था। वह अपने पिता के दुर्दिन में उसके साहित्यिक कार्यों में सहयोग करने में सदैव तत्परं रहता था।

टारलयूटो टैसो की प्रतिभा इतनी प्रंखर थी कि अट्ठारह वर्ष की अवस्था में उसने स्वयं अपनी मौलिक काव्य-रचना 'रिनाल्डो' प्रस्तुत की। इस रचना के कारण युवक किव की प्रसिद्धि समस्त इटाली में फैल गई। तीन वर्षों के परचात् पाडुआ विश्वविद्यालय में दर्शन-शास्त्र का अध्ययन समाप्त कर टैसो ईस्टी के कार्डिनल लेविस द्वारा आमंत्रित किया गया। उसी को उसने अपनी प्रथम कृति सर्माप्त की थी। कार्डिनल लेविस की यहिन लूकेटिया के सीन्दर्य से प्रभावित होकर टैसो ने बहुत सी किवताओं की रचना की थी। कार्डिनल लेविस के दरवार में टैसो को आश्रय मिला। ईस्टी के कार्डिनल के संरक्षण-काल में ही फेरारा के डचूक की दोनों विह्नें लूकेटिया और लिओनोरा टैसो की किवताओं पर मुख थीं। उन दोनों का सीन्दर्य और उनका प्रोत्साहन टैसो की रचनाओं का मूल रहस्य हैं।

टैसो के युग में किव केवल अपने संरक्षक की प्रशंसा में किवता करते थे। राज-परिवार की महिलाओं का सीन्दर्य-वर्णन ही उनका विषय होता था। था। लिओनोरा ने टैसों को बही प्रेरणा दी जो वियाट्रिस ने दान्ते को दी थी। इस पवित्र प्रेम की छाया में ही टैसों की महती रचना 'जेहेजेलम लियरेंट' की मृष्टि हुई थी।

१५७१ ई० में कार्टिनल ईस्टी फांस के राजा के यहाँ गया था। टैसो भी अपने गंरक्षक के साथ फांस के राजदरवार में उपस्थित हुआ। राजा नयम पालां ने हैंगों में अनेक प्रश्न किये। उसने पूछा—सबसे प्रसन स्पत्ति कीन हैं। हैगों में उत्तर दिया—अगवान्। राजा ने पूछा—छितन मनुष्यों में कीन हैं। देगों ने कहा—जो भगवान् के समान हो। राजा ने फिर पूछा—मनुष्य कैने भगवान् के समान हो सकता है। ववा मनुष्यों पर सासन कर अगवा उनका उपकार करने पर।

टैमों ने गम्भीरतापूर्वक उत्तर दिया—अपने धर्मानरण से प्राप्त कर नकता है।

अपनी राष्ट्रवादिता ने टेमी ने अपने मंरकार और फांग के राजा दोतों को अद्रमप्त किया। टेमी पहीं ने चला आया। इस याता ने उसे विशेष लाम नहीं हुआ। एक वर्ष पहले वह जिन कपड़ों को धारण कर गया था उसी पोलाक में वह यापन लोटा था।

रोम पहुँचने पर टैमो को एक मुसंबाद यह मिला कि फेरारा के ट्रपूक अलकोन्मों ने उने अपने यहाँ यवेष्ट बेतन पर नियुन्त किया है। ड्रपूक के यहाँ टैमो का जीवन मुन ने व्यतीत हो रहा या। उनने अपना महान् वीर-काव्य 'लेक्जेल्म लिखरेटा' यहीं पूर्ण किया और एक नाटक 'अमीनटा' ट्रपूक को नाट्य-याला में मेलने के लिए प्रस्तुत किया। उनके प्रति उपूक का आदर और जनता में उनका नम्मान देसकर ट्रपूक के मंत्री और कर्मनारी कवि से ईर्प्या करने लगे।

टैमो को भावुकता और उसके स्याभिमान ने ऐसा वातावरण उत्पन्न कर दिया कि लोग उसे पागल समझने लगे। अन्त में वह उपूक के यहाँ में भागकर रोम, टूरिन और नेपल्म आदि नगरों में भ्रमण करता रहा; लेकिन उसकी अभिलापा यही थी कि फिर वह अपने पूर्वस्थान पर पहुँच जाय। उपूक के दितीय विवाह के अवसर पर वह फरारा पहुँचा; किन्तु अपने प्रति उपूक का उदासीन भाय देगकर उसे मामिक आघात पहुँचा। उसका कवि-हृदय उद्गुण्ड हो गया। वह भावावेश में जो मन में आता कह बैठता। उसे यह शंका हुई कि कुछ लोग विष देकर उसका प्राण लेना चहते हैं।

एक दिन राजमहल में टैसो ने एक कर्मचारी के ऊपर छुरे से आक्रमण किया। उसने समझा कि वह उसे विष देने के प्रयत्न में है। इस तरह की अनेक घटनाओं के कारण लोगों की धारणा हो गई थी कि वह पूर्ण रूप से विक्षिप्त हो गया है। उपूज को भी विश्वास हो गया था कि टैसो की पृणा उसके लिए हानिकर हो सकती है। इसलिए उसने आज्ञा दी कि टैसो पालस्ताने भेज दिया जाय।

पागलखाने में टैसो का जीवन वड़ा ही कारुणिक था। वह दिनरात एकान्त में पड़ा अपनी असीम वेदनाओं के गान गाना रहा। प्रकृति मौन होकर उसे सुनती रही। कोई भी उसके प्रति सहानुभूति प्रकट करनेवाला नहीं था। चिकित्सकों ने भी उसके प्रति उदासीन भाव ग्रहण कर लिया। वह अपने समीप अन्य विक्षिप्तों का चीत्कार सुनकर उत्तेजित हो उठता था। दो वर्षों तक उस पर तिनक भी ध्यान नहीं दिया गया। उस समय उसकी लिखी हुई कविताओं में उसकी स्थिति का बड़ा मार्मिक वर्णन हैं। उन किवताओं को पढ़कर हृदय पिघल उठता है, लेकिन उसके संरक्षक ड्यूक का हृदय पापाण ही बना रहा।

टैसो को निर्वासन से मुक्त करने के लिए लोगों ने अनेक प्रयत्न किये। उसकी किवताएँ जनप्रिय हो गई थीं। जनता किव को मुक्त देखना चाहती थी। टैसो को कुछ सुविधाएँ मिलीं। अन्त में सात वर्ष चार मास के पश्चात् धर्मगुरु पोप के प्रभाव से डचूक ने टैसो को स्वतंत्र किया।

दिखा। वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर पर्यटन करता रहा। उसकी रचनाओं का इतना प्रभाव पड़ गया था कि एक प्रसिद्ध डाकू ने उसे सूचना दी थी कि उसके लिए नेपल्स से रोम जानेवाली सड़क सदैव निरापद रहेगी। उसे भयभीत होने का कोई कारण न होगा।

टैसो मानवता की कृपा से वंचित होकर एकमात्र भगवान् की दया पर निर्भर करता था। उसका शरीर क्षीण हो गया था। रोगों ने उस पर आफ्रमण कर दिया था। ऐसे समय में इटाली के सबसे बड़े किव-सम्मान की घोषणा हुई। पोप द्वारा राज्य-किव (पोयट लोरियेट) की उपाधि से उसे विभूपित किये जाने की सूचना मिली। उसके लिए वार्षिक पुरस्कार भी स्वीकृत हुआ।

१५९५ ई० में टैसी की अस्वस्थता इतनी वढ़ गई थी कि उसके मम्मान में जो प्रदर्शन होनेवाला था, उसके लिए शंका उपस्थित हो गई। किव को अपना अन्तिम समय निकट प्रतीत हुआ। वह एक पिवत्र मठ में मृत्यु का आवाहन कर रहा था। उसने अपने मित्र को अपना अन्तिम पत्र लिग्या, जिममें उमकी भावनाएँ प्रकट होती है—मेरी सम्मित में मेरी मृत्यु के प्रवट होने में अधिक विलम्ब नहीं लगेगा। में अनुरोध करता हूँ कि मेरे जीवन का अन्तिम समय है। मेरे रोगों के लिए कोई भी उपयुक्त

ओपिंघ नहीं है। अब वह समय नहीं है कि अपने दुर्भाग्य और संसार की अनुपकारिता के सम्बन्ध में मैं विलाप करूँ, जिसके कारण एक भिखारी की भाँति में समाधि की ओर प्रस्थान कर रहा हूँ। जब में विचार करता था कि यह समूची शती मेरी रचनाओं पर गर्व करेगी तो मुझे विश्वास नहीं होता था कि में इस तरह पददलित किया जाऊँगा। मेरे लिए अब ईश्वर से प्रार्थना करो।

टैसो के पागलपन के सम्बन्ध में अनेक पुस्तकें लिखी गई है। अब तक इस विषय पर विद्वानों का अन्वेषण चल रहा है। कुछ चिकित्सकों ने अनुसंघान द्वारा निर्णय किया है कि जीवन के मध्य में टैसो पर मोनोमेनिया रोग का आक्रमण हुआ था। समय-समय पर इसका दौरा होता रहा; किन्तु इसके कारण उसकी प्रतिभा और विचारों पर कोई आधात नहीं हुआ।

टैसो की महान् कृतियों से उसकी विक्षिप्तावस्था का परिचय नहीं मिलता। कुछ लोगों का विश्वास है कि उसके शत्रु और संरक्षकों ने उसकी ऐसी स्थिति उत्पन्न कर उससे लाभ उठाया था। किन्तु वास्तव में टैंसो का जीवन दुःखद घटनाओं, मनुष्य की कूरता और दरिद्रता के भयानक आक्रमणों से त्रस्त था। यही कारण था कि जीवनभर वह एक साहसी वीर की भाँति मीन होकर अपनी यंत्रणाओं का आर्लिंगन करता रहा।

एक वार टैंसो अपनी रचना सुना रहा था। किसी ने घीरे से कहा— ऐसा महापुरुप कैसे पागल समझा जाता है। टैंसो ने मुस्कराते हुए कहा— नहीं मित्र, दार्शनिक सोनिका के निर्णय के अनुसार मनुष्य इस संसार में केवल दो ही रूपों में उत्पन्न होता है, राजा अथवा पागल; किन्तु मेरा ऐसा सौभाग्य नहीं था कि में पहली स्थिति में पहुँचता अतएव दूसरे स्थान के लिए मैंने प्रयत्न किया।

जीवन के अन्तिम दिनों में उसकी शय्या के समीप वैठे हुए एक व्यक्ति ने पूछा---आप अपनी आँखें सदैव वन्द क्यों रखते हैं?

टैसो ने उत्तर दिया—सदैव के लिए वन्द करने का अभ्यास कर रहा हूँ। जब टैसो के कुछ मित्र उसकी अन्तिम अवस्था देखकर अश्रुपात करते हुए कमरे से बाहर जाने लगे तो टैसो ने प्रसन्नतापूर्वक कहा—आप सोचते होंगे कि मुझे पीछे छोड़ जायँगे लेकिन मैं आपसे पहले पहुँच जाऊँगा।

और सचमुच टैसो ने अपनी अन्तिम प्रार्थना के शब्दों को गुनगुनाते हुए अपनी जीवन-यात्रा पूर्ण की। उसने अपने सभी शत्रुओं को क्षमा कर दिया था। बड़े सम्मान से उसका शव-संस्कार हुआ। उसका स्मारक वान, लेकिन वह अपने वार्षिक पुरस्कार का लाभ न उठा सका और असमय में ही समस्त सम्मानों का तिरस्कार करते हुए, अपनी असीम वेदना की गोद में वठा हुआ, चल वसा।

टैसो की समस्त कृतियों में 'जेरुजेलम डेलिवर्ड' का विशेष महत्त्व है। यह वीर-काव्य 'क्सेड' (धर्मयुद्ध) की घटनाओं के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। किव की अभिलापा थी कि होमर और विजल की भाँति वह भी एक महाकाव्य की रचना करे। टैसो की इस महान् रचना का ढाँचा यूनानी रूप में ही है; किन्तु कथानक और आत्मा किश्चियन है।

टैसो स्वयं तलवार चलाने में निपुण था। वीरता के प्रति उसकी स्वामाविक प्रेरणा और 'क्रूसेड' के सम्बन्ध में सभी ऐतिहासिक घटनाओं के अध्ययन ने उसे अपनी इस कृति में पूर्ण सफल किया।

टैसो ने अपने जीवन में सामर्थ्य से अधिक उच्च प्रेम की आकांक्षा की, इमिलए उसे सदैव हताश ही होना पड़ा। उसे अपने जीवन में अपवाद और लांछना सहन करनी पड़ी, लेकिन यह सब लोगों का भ्रम था। वास्तव में टैसो का चरित्र उज्ज्वल और निर्मेल था। टैसो ही योरोप का एक ऐसा दार्शनिक किव था, जिसने अपनी रचनाओं में जो आदर्श उपस्थित किया था, उसी के अनुसार अपने चरित्र को भी सुरक्षित और पिवत्र रगा था।



#### शेक्यपीयर

(१५६४-१६१६ ई०)

शेक्सपीयर को जब कसाई के लड़के के रूप में देखा जाता है, तब मालूम पड़ता है कि वह साधारण श्रेणी का था; किन्तु वास्तव में बात यह नहीं थी। उसका पिता एक धनी व्यक्ति था और अनाज तथा लकड़ी का व्यवसाय भी करता था। गाँव में उसका सम्मानित स्थान था।

शेक्सपीयर की शिक्षा स्ट्राटफोर्ड के निःशुल्क स्कूल में हुई थी। विश्व-विद्यालय में वह उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर सका। स्कूल से निकलकर वह कुछ दिनों तक एक कसाई के साथ काम करता रहा। इसके बाद एक वकील का क्लर्क वना। १८ वर्ष की अवस्था में एनी हेथवे नाम की युवती से उसका विवाह हुआ था। उसकी पत्नी अवस्था में आठ वर्ष उससे वड़ी थी। लन्दन में कार्य आरम्भ करते समय शेक्सपीयर को पहले नाट्य-शाला के वाहर घोड़ों की देख-रेख करने का काम मिला था। इसके वाद वह अभिनेता वनकर मंच पर प्रकट हुआ। अभिनेता के रूप में उसे सफलता नहीं मिली।

शेक्सपीयर की आरम्भिक दो किवताएँ 'वेनस और एडोनिस' १५९३ ई० में और 'लूकेसी' १५९४ ई० में प्रकाशित हुईं। ये किवताएँ उसने अपने मित्र अर्ल आफ साउथएमटन को सर्मापत की थीं। इन किवताओं का तत्काल ही प्रचार हुआ। १५९३ से १५९६ ई० तक उसने अनेक गीतों की रचना की थी।

आरम्भ में शेक्सपीयर ने पुराने नाटकों को नया रूप देकर मंच के उपयुक्त बनाया। कुछ आलोचकों का कथन है कि 'टीटस एन्ड्रोनिकस' और 'हेनरी छठे' के प्रथम भाग इसी कोटि में आते हैं। यह निश्चित नहीं है कि शेक्सपीयर का जीवन नाटककार के रूप में किस समय से आरम्भ होता है। लेकिन १५८९-९० का काल ही अनुमान किया जाता है। 'लब्स् लेवर्स् लॉस्ट' (१५९०) ही सम्भवतः उसका प्रथम मीलिक नाटक है। इस कृति में उसकी प्रतिभा का प्रभाव जनता के ऊपर पड़ता है।

शेवसपीयर की स्याति फैल गई थी और रानी एलिजावेथ के सम्मुख कई वार उपस्थित होने का अवसर उसे मिला था। १५९७ ई० तक शेवस-पीयर ने अपने नाटकों द्वारा इतना धन उपाजित कर लिया था कि स्ट्राट-फोर्ड में उसने एक मकान खरीदा। यह मकान उस स्थान में सबसे वड़ा था।

शेक्सपीयर की प्रथम ट्रेजिडी 'रोमियो एण्ड जूलियट' १५९५ ई० में लिखी गई थी। १६०० ई० तक महत्त्वपूर्ण कमेडी 'मच एडू अवाउट निथन', 'एज यू लाइक इट' और 'ट्वेल्फ्य नाइट' आदि लिखी गई। शेक्स-पीयर की महान् ट्रेजिडी 'मेकवेथ', 'किंग लियर', 'ओथेलो' तथा 'एण्टोनियो एण्ड विल्ओपेट्रा' आदि १६१० तक प्रकाशित हो चुकी थीं।

१६१० ई० के बाद शेक्सपीयर रंगमंच छोड़कर अपने स्ट्राटफोर्ड के मकान में रहने लगा था। उसने अपने थियेटर के हिस्से आदि बेच दिये थे और जीवन का अन्तिम समय शान्ति-पूर्वक व्यतीत कर रहा था। उसकी अन्तिम रचना 'टेमपेस्ट' १६१२ ई० में प्रकाशित हुई थी।

शेक्सपीयर १६१६ ई० में अपने जन्म-दिवस के दिन ही संसार से विदा हुआ था।

शेक्सपीयर की रचनाओं को पढ़ते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि उसने अपने नाटकों को रंगमंच पर खेलने के लिए लिखा था, पाठकों के पढ़ने के लिए नहीं । उन दिनों रंगमंच भावनाओं के प्रदर्शन का वैसा ही सायन था जैसा आजकल उपन्यास है।

श्रेवसपीयर ने केवल एक ही रचना 'लब्स् लेवस् लॉस्ट' के लिए ही वस्तु-विषय की मौलिक कल्पना की थी। इसके अतिरिक्त उसके सभी नाटक इतिहास, रोमांस और दूसरे लेखकों की रचनाओं से लिये गये वस्तु-विषय पर ही निर्मित हुए हैं। उसने आकर्षक और उपयुक्त घटनाओं की खोज कर उन्हें अपनी शैली और प्रतिभा के वल पर अपना बना लिया था। उसने अपने जीवन में कुल सैंतीस नाटक प्रस्तुत किये जिनमें सोलह उसकी मृत्यु के पूर्व प्रकाशित हुए थे। शेप इक्कीस हस्तलिखित ग्रन्थ उसकी मृत्यु के परचात् प्रकाशित हुए। शेवसपीयर के इन हस्तलिखित ग्रन्थों का

महत्त्व इतना बड गया मा कि मीलाम होने पर पट्ट हजार पींड उसकी एक प्रति के लिए प्राप्त हुआ। बीरोप में दोनगीयर की रतनाओं और उसके जीवन के सम्बन्ध में जितना अनुसन्धान और अध्येषण हुआ है उसने का मोभाग्य कियी भी अन्य लेखक की प्राप्त नहीं हुआ है।

नाटण पार, शब्दों के आचार्य और मानव-समाज के सूक्ष्म पर्यवेक्षक के इस में बोक्सीयर शतना महान् हैं कि इसके नामने उसके सभी समसामयिक नाटनजार वीने से स्थान हैं।

त्रेमगौगर के आरम्भिक दिनों में मारली और अन्तिम दिनों में बैन जानमन उम्में अन्तरंग मित्रों में ये। योगगौगर अवकाम रेकर जब अपने 'स्ट्राटकोंट' में राजा था, इन दिनों देन जानसन प्रायः उसने मेंट करने वहां जाया करना था।

योरोपीय माहित्य के इतिहान में ठेड़ हजार वर्षी में केवल शेवमपीयर और पिजल ने अपनी रचनाओं ने अगाप नम्पत्ति उपाणित की थी। यिजल को पुरस्कार-स्वरूप मम्पत्ति मिली थी। शेवनपीयर ने अपनी नाटक-सम्बन्धी प्रतिभा के द्वारा पन एकत्र किया था।

# किएडरन

(१६००-१६८१ 50)

फेल्टरन रोन का महान् नाटककार था, जिसका स्थान घेनसपीयर के बाद माना जाता है। उसने अपने जीवन-मान्छ में ११८ नाटकों की रचना की थी।

नेस्डरन का जन्म एक उच्च कुल में हुआ था। उसका पिता राजकीय राजाने का मंत्री था। केस्टरन की शिक्षाकी और उसने विशेषध्यान दिया। नी वर्ष की अवस्था में वह स्कूल भेजा गया। इसके एक वर्ष बाद उसकी माता का देहाना हुआ। जब केस्टरन कालेज में पढ़ता था तब उसके पिता की भी मृत्यु हो गई। वह अपने अध्ययन-काल में ही नाटक लियने लगा था। अब उसके सम्मुख परिवार के पोषण का भी प्रक्त था। इसिल्ए नाटक लियकर उसने अपनी आर्थिक समस्या को सरल किया।

१६२५ ई० में वह सेना में सम्मिलित हुआ। वह एक कुशल सैनिक था। नाटककार के रूप में वह प्रसिद्ध हो गया था और जनता में उसके नाटकों का प्रदर्शन विशेष सफल होता था। स्पेन का राजा फिलिप चतुर्थ उसके नाटकों पर मुग्व था, अतएव उसने लेखक को 'आडर-आफ-सान्टिगो' की उपाधि से विभूपित किया। केल्डरन को राजकीय आश्रय मिला।

१६३७ ई० तक केल्डरन के दो दर्जन नाटक प्रकाशित हो चुके थे। इन नाटकों द्वारा उसकी ख्याति बढ़ती गई। १६४० ई० में वह काटालो-नियन विद्रोह के विरुद्ध सेना में कार्य करने लगा; किन्तु राजा ने अपने प्रिय लेखक को शीघ्र ही वापस बुला लिया, क्योंकि विद्रोह में उसका जीवन सुरक्षित नहीं था।

लेखक का शेप जीवन साहित्य-साधनां में ही व्यतीत हुआ। उसके विचार धार्मिक थे। वह जीवन भर अविवाहित ही रहा। धार्मिक दीक्षा लेकर वह ईश्वर-भिवत में लीन रहा। उसने ऐसे धार्मिक नाटकों की रचना की जिनके द्वारा जनता में धर्म के प्रति अपार श्रद्धा उत्पन्न हुई।

८१ वर्ष जीवित रहने के कारण केल्डरन ने स्पेन के शासन का जत्यान और पतन दोनों ही अपनी आँखों से देखे थे। १६६५ ई० में राजा फिल्पि चतुर्थ के जीवन का अन्त हुआ। उसके पश्चात् १६ वर्षो तक केल्डरन जीवित था।

वेरा टासिस ने केल्डरन का जीवनचरित्र लिखा था। यह जीवनीकार लेखक का समकालीन था, किन्तु अवस्था में ३७ वर्ष उससे छोटा था; इसलिए केल्डरन के आरम्भिक जीवन पर वह विशेष प्रकाश नहीं डाल सका।

केल्डरन के जीवनी-लेखक ने लिखा है कि केल्डरन स्वभाव का दयालु और सरल था। उससे वातें कर लोग सन्तुष्ट होकर जाते थे। उसकी परोपकारी मनोवृत्ति थी। उसने कभी किसी लेखक की कटु आलोचना नहीं की और न किसी से वह ईप्यों रखता था। उसका द्वार सदैव अभाव-ग्रस्त लोगों के लिए खुला रहता था।

मेल्डरन एक महान् नाटककार था, जिसने इतिहास और घटनाओं पर अपनी उत्कृष्ट रचनाएँ प्रस्तुत की थीं; किन्तु स्वयं उसके जीवन की घटनाओं का विस्तृत विवरण नहीं मिलता । यही कारण है कि उसकी जीवनी भी फेवल उनकी कृतियों की समालोचना मात्र है; उसमें उसके यथार्थ कीवन का स्पष्ट वर्णन नहीं है। केल्डरन की प्रवृत्ति यह थी कि वह किसीभी आकर्षक और प्रभाव-शाली घटना पर अपना नाटक उपस्थित कर देता था। इतिहास, दर्शन, सामाजिक और घार्मिक विषयों को लेकर उसने वड़ी कुशलता से अपनी लेखनी का चमत्कार दिखाया है। उसकी रचनाओं में चरित्र-चित्रण उतना महत्त्व नहीं रखता जितनी घटनाएँ।

स्पेन के लेखक रोमांस लिखने में योरोप के पथ-प्रदर्शक थे और केल्डरन नाटककारों का आचार्य था।

केल्डरन जिस कथानक को अपने नाटक के लिए चुनता, चाहे यूनानी, अथवा अन्य किसी देश का, उसमें वह स्पेन की राष्ट्रीय भावनाओं को सदैव अंकित करता था। इसी लिए उसके नाटक देश में सवको पसन्द आते थे। उसके नाटकों में किव की भावुकता सर्वत्र दिखाई पड़ती है।

१६वीं और १७वीं शती में खुले मैदान में नाटक खेले जाते थे। धार्मिक प्रेरणा प्रदान करनेवाले वार्तालाप कई पात्रों द्वारा उपस्थित किये जाते थे। इनका विशेष प्रभाव कविता की स्वच्छन्द घारा में ही प्रकट होता था।

केल्डरन ने ११८ नाटक और लगभग ७० 'आटोज' अपने जीवन में लिखे थे। 'आटोज' से उस नाटक का तात्पर्य है जो काव्य-संवाद के रूप में जनता के उत्सवों पर उपस्थित किया जाता था। आदर्श-मय जीवन और धर्म के प्रति पवित्र मनोवृत्ति धारणा करना ही इनकी मूल लक्ष्य होता था।

केल्डरन के नाटकों का महत्त्व उस समय योरोप में हुआ, जब गेटे, शिलर और शेली ने उसे स्पेन का अद्वितीय नाटककार घोषित किया। केल्डरन का प्रथम नाटक 'दि डीवाइन फिलोथिया' के नाम लिखा गया था। उसकी अन्तिम कृति 'लिओनिडास एण्ड मारिफसा' है। १६८१ ई० में अपनी रुग्णावस्था में ही लेखक ने इस नाटक को पूर्ण किया था। अन्तिम समय तक उसे चेतना बनी रही। एक हंस की भाँति गान करते हुए उसके जीवन का अन्त हुआ।

केल्डरन के शव-संस्कार में तीन हजार मशालें जलाई गई थीं। राजा चार्ल्स द्वितीय ने लेखक की मृत्यु पर अश्रुपात किया था। समस्त स्पेन के लोग अपने इस नाटकार के चले जाने पर शोकाकुल हो उठे थे।



### मिल्टन

(१६०८-१६७४ ई०)

योरोप के पाँच महाकवियों में एक मिल्टन भी है। उसने अपने सम्बन्ध में लिखा है—में लन्दन के एक अच्छे परिवार में उत्पन्न हुआ हूँ और मेरा पिता एक सम्मानित व्यक्ति है।

मिल्टन का पिता संगीत-कला का मर्मज्ञ था, इसी लिए वचपन से संगीत और साहित्य के प्रति मिल्टन की रुचि उत्पन्न की गई। सोलह वर्ष की अवस्था में जब वह कालेज में पढ़ता था, तब उसके सहपाठी उसे 'दी लेडी' (महिला) कह-कर पुकारते थे। इसका कारण यह था कि उसकी आकृति स्त्रियों जैसी थी।

विद्यार्थी-जीवन में ही वह अत्यन्त भावपूर्ण किवता करने लगा था। १६३२ ई० में एम० ए० की डिग्री लेकर वह केम्ब्रिज विश्वविद्यालय से निकला। अन्य शिक्षित युवकों की भाँति उसकी रुचि किसी व्यवसाय की ओर नहीं थी। वह एकमात्र काव्य की सायना में ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहता था। वह अपने पिता की जमींदारी में रहकर ग्रीक और लैटिन की रचनाओं का अध्ययन करता रहा और पुस्तकें खरीदने के लिए कभी लन्दन नगर में भी चला जाता था। अपने अवकाश के समय किव प्रकृति का निरूपण करता था।

आरम्भ में मिल्टन ने लैटिन में दो कविताएँ लिखी। इसके बाद 'कोम्यूग' नामक रचना एक मंगीतज्ञ के आग्रह पर एक उत्सव के लिए जिमी गई। इस कविता के साथ कवि के जीवन का एक युग ही समाप्त होना है। देश की रियति संकटमय थी। सदैव उत्साह प्रदान करनेवाले उसके भाई का देहाना हो गया था। अब घर में वृद्ध पिता के साथ ही

उसना दिन कट रहा था। एकान्त और कार्य की अधिकता में व्यस्त जीवन उसे यका देना था। तीन वर्ष में उसने केवल एक कविना 'लीमिटास' लिगी। इस कविना के लिए प्रेरणा उसे अपने एक मित्र की सामुद्रिक मृत्यु से प्राप्त हुई थी।

विहानों का कथन है कि उनकी आरम्भिक रचनाएँ ही अंगेजी के प्रथम श्रेणी के कवियों की पंक्ति में उसे वैठाने के लिए पर्याप्त है।

१६३८ ई० में मिन्टन इटकी भ्रमण करने गया। वहां साहित्यिकों हारा उसका विशेष सम्मान किया गया। उन दिनों उँग्लैंड में गृहपुद्ध चल रहा था। पर्यटन में छः मान बीने थे। मिन्टन ने विचार किया कि देश में नागरिक स्वतंत्रता के लिए गुद्ध कर रहे हैं और मैं अपनी प्रसन्नता के लिए भ्रमण कर रहा हैं, यह किनना लज्जाजनक हैं!

इटली ने लीटने पर उने अपने एक मित्र की मृत्यु के कारण दु:स-ग्रम्त होना पड़ा। 'टामोन' नामक उमकी अन्तिम लैटिन कविता में अपने उन मित्र के प्रति उमके उद्गार है। मिन्टन लन्दन में ही रहने लगा और उमके दो भानतों की शिक्षा का भार भी उमके ऊपर था।

मिल्टन का वैवाहिक जीवन मुनी नही था। उसने अपना प्रथम विवाह १६४३ ई० में मेरी पीयेल नामक १७ वर्ष की युवती से किया था। उसकी पत्नी अपने पिता के घर जाने के बाद फिर उसके यहां लीट आना नहीं चाहती थी। इस सम्बन्ध में बड़ा विवाद हुआ और मिल्टन ने तलाक पर बहुत कुछ लिया। १६४५ ई० में मेरी पोबेल ने मिल्टन में क्षमा याचना की और मिन्नों के आग्रह पर मिल्टन को भी स्वीकार करना पड़ा। इसके बाद, ही उसका पारिचारिक जीवन अत्यन्त कोलाहलमय था। इसका प्रधान कारण यह भी था कि मेरी पोबेल के माता-पिता और आठ भाई-बहिनों ने एक वर्ष तक मिल्टन के गाय हो निवास किया।

१६४७ ई॰ में मिल्टन के पिता का देहान्त हुआ।

१६५२ ई० में चार मन्तानो को जन्म देकर मेरी पोवेल भी चल वसी। मिल्टन ने अपने एक इटली के मित्र को जो पत्र लिया उसमें यही ज्ञात होता है कि उसकी पत्नी ने निरन्तर कोलाहल और अशान्ति का वाता-वरण उसके लिए प्रम्नुत कर रया था।

जिस वर्ष मिल्टन की पत्नी का देहान्त हुआ, उसी वर्ष मिल्टन अंघा हो गया था। लैटिन की विशेष योग्यता के कारण १६४९ ई० में कौसिल-आफ-स्टेट के बैदेशिक मंत्री के पद पर वह नियुक्त किया गया था। यह कार्य उसने 'रिस्टोरेशन' तक सँभाला। चार वर्ष के बाद १६५६ ई० में उसने फिर अपना विवाह किया। पन्द्रह मास वाद उसकी दूसरी पत्नी का भी देहान्त हो गया।

१६५८ ई॰ में मिल्टन ने अपना अमर महाकाव्य 'पेरेडाइज लॉस्ट' लिखना आरम्भ किया।

मिल्टन का गद्य अत्यन्त प्रभावशाली होता था। अरेसपगेटिका, प्रेस की स्वतंत्रता के पक्ष में लिखी गई, उसकी महत्त्वपूर्ण रचना है। वीस वर्ष तक मिल्टन की प्रतिभा देश, समाज और शासन के प्रश्नों पर वाद-विवाद के द्वन्द्व में उलझी हुई थी। बहुत समय से उसके मन में यह अभि-लापा थी कि वह एक महाकाव्य लिखे। वह आर्थर की कथाओं के आधार पर लिखना चाहता था। अन्त में 'मानव का पतन' ही उसका एकमात्र लक्ष्य वना और इसी पर 'पेरेडाइज लॉस्ट' की कथा का निर्माण हुआ है।

पेरेडाइज लॉस्ट महाकाव्य का कथाभाग वड़ा आकर्षक है। प्रथम सर्ग में प्रारम्भिक कथा के रूप में मिल्टन अपना उद्देश वर्णन करता है। इसी प्रसंग में वह सनातन देव तथा मनुष्य के प्रति ईश्वर की कृतियों का समर्थन करता है; किन्तु वास्तव में उसके उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई। तर्क के प्रज्वलित अग्निकुंड में शैतान पड़ा हुआ है, अचानक वह अपने गणों को एकत्र करता है। उनसे विचार-विमर्श करने के लिए वह पेन्डिमोनियम नाम के विराद राजमहरू की रचना करता है।

दूसरे सर्ग में उसकी सभा स्वर्ग पर आक्रमण करने के सम्बन्ध में विचार-विवेचन करती है। अन्त में शैतान अकेले संवाद-संग्रह के अभिप्राय से वहाँ जाने के लिए प्रस्तुत होता है।

तीसरे सर्ग में भगवान् शैतान को पृथ्वी की ओर उड़ते हुए जाते देखता है। ईश्वर का पुत्र मानव-जाति के लिए उद्घारक वनने की अभिलापा करता है।

चौथे सर्ग में इडेन उद्यान का विवरण है। यहीं पर शैतान ने आदम और हव्या (ईव) को छिपकर देखा।

पांचवें और छठे सर्ग में राफेल शैतान के विषय में आदम को साव-चान करता है और शैतान की प्रारम्भिक कथा सुनाता है।

सातवें में राफल आदम से सृप्टि-सम्बन्धी कथाएँ कहता है।

आठ्यें में आदम पुरुष और स्त्री के पारस्परिक सम्बन्ध में राफेल से वादियवाद करता है।

नवें सर्ग में सर्पर्सी सैतान ईव को प्रलोभित करता है और ज्ञान-वृक्ष का निविद्ध फल त्याने के लिए प्ररोचित करता है। ईव के दण्ड का भाग तेने के लिए आदम भी उस फल का आस्वादन करता है। दसवें सर्ग में पाप और मृत्यु उद्यान में प्रविष्ट होती है और नरक का पथ सुप्रशस्त करती है।

ग्यारहवें सर्ग में ईश्वर का पुत्र पापियों का पक्षपात करते हुए, उनकी मुक्ति के लिए, ईश्वर से वहस करता है। उन पापियों का विद्याल करने के लिए माइकेल का आविर्भाव भी उसी उद्यान में होता है और वह मानव-जाति के अन्धकारमय भविष्य का दिग्दर्शन करता है।

अन्तिम सर्ग में प्रभु ईसा मसीह का आविर्भाव और उनकी मृत्यु, पुनर्जीवन तथा पुनराविर्भाव होता है। इसके पश्चात् आदम और हव्वा (ईव) इडेन उद्यान को छोड़ते है।

पेरेडाइज लॉस्ट महाकाव्य का कथाभाग अति साधारण-सा है।

मिल्टन स्वयं कभी भगवान् वनता है, कभी राफेल, कभी शैतान और कभी

आदम। ईव का अंश उसने कभी नहीं ग्रहण किया। उसने अपने महाकाव्य

में, अपने जीवन के सम्पूर्ण अनुभव का प्रदर्शन कर, एक अपूर्व जादू का
जाल बना है।

उसके विस्तृत अध्ययन का पता इसी से लगता है कि हैरोडेटस से लेकर ओलस मेकनस तक की रचनाओं का उसे ज्ञान था। भूगोल और ज्योतिप-शास्त्र के अपने युग तक के आविष्कारों से वह पूर्णतया परिचित था।

पेरेडाइज लॉस्ट को पूर्ण करने में किव के पाँच वर्ष व्यतीत हुए।
पाँच पौड प्रकाशन के समय और पाँच पौड तेरह सौ प्रतियाँ समाप्त होने
पर, इस तरह कुल दस पौड उसे मिला था और केवल आठ पौड प्राप्त
कर उसकी तीसरी पत्नी ने अपना सर्वाधिकार समाप्त कर दिया था।
कुल अठारह पौड ही इतने वड़े महाकाव्य का पुरस्कार था। लेकिन आलोचकों का कथन है कि उस युग में तेरह सौ प्रतियाँ वीस महीने में विक
जाना ही लेखक की स्थाति का प्रमाण है।

बंधा होने पर किव अपनी पहली पत्नी से उत्पन्न तीन पुत्रियों के सहयोग से कार्य करता था। उसके आदेशानुसार वे कभी पुस्तकें पढ़कर सुनातीं अथवा उसके बोले हुए गव्द लिखती रहतीं। लेकिन दुर्भाग्य से वे भी मिल्टन के प्रति क्रूर थीं। ऐसी अवस्था में वे उसकी अनेक बहुमूल्य पुस्तकों को वेच देती थीं। इस स्थिति का अन्त उस समय हुआ जव मिल्टन के एक मित्र के प्रयत्न से तीसरी पत्नी घर में आई।

१६६३ ई० में मिल्टन का तीसरा विवाह हुआ। इसके पश्चात् उसका जीवन शान्तिपूर्ण दिखाई पड़ता है। तीसरी पत्नी अवस्था में उससे तीस वर्ष

छोटी थी, किन्तु भोजन बनाने और घर की व्यवस्था में वह कुशल थी। अन्तिम समय में मिल्टन को गठिया का रोग भी था।

१६७१ ई० में 'पेरेडाइज रीगेंन्ड' और 'सेम्पसन एगोनिस्ट्स' दो रचनाएँ प्रकाशित हुई। इस काल में, ऐसा प्रतीत होता है, कि मिल्टन अपने शत्रुओं के मध्य में विजयी की भाँति दिखाई पड़ता है। वह ईश्वर, मनुष्य और अपनी पत्नी से ठगा गया था। केवल कल्पनाओं में ही उसकी वदले की प्रवित्त का प्रदर्शन होता है।

अंग्रेजी साहित्य में शेक्सपीयर के वाद मिल्टन का ही स्थान माना जाता है। लेकिन महाकवि के रूप में तो वह शेक्सपीयर से भी वड़ा माना जाना चाहिए, क्योंकि उसका महाकाव्य 'पेरेडाइज लॉस्ट' योरोप के पाँच महाकाव्यों में एक है।

कुछ आलोचकों ने यह प्रमाणित किया है कि उसके महाकाव्य की कथा एक इटालियन लेखक की रचना के आधार पर ही निर्मित हुई थी, लेलिन इन तर्कों की भूमि पर भी मिल्टन इतना महान् है कि उसके सम्बन्ध में कुछ कहना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है।



### हेनियत हीं फो

(१६५९-१७३१ ई०)

देनियल-डी-फो अंग्रेजी पत्रकारिता में सर्वप्रथम सम्पादकीय लेखक था। आयुनिक सम्पादकीय लेखक था। आयुनिक सम्पादकीय लेखन-पद्धित का उसी ने एक स्वरूप निर्धारित किया है। पारचात्य देशों में सम्पादन-कला अध्यन्त आश्चर्यजनक और रहस्यपूर्ण प्रणालियों से संचालित होती है। वहाँ सम्पादक प्रजातन्त्र दल

से रिपब्लियन दल की ओर अथवा रेडियाल से कर्यावेटिव दल की ओर भटकते दिलाई पड़ते हैं। उनका अपना जो कुछ मन और विश्वास हो, उनकी अवहेलना कर वे अपने संचालक की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहते हैं।

डी-फो सम्पादकों का पथ-प्रदर्गक और आदर्श था। आरम्भ में ही उसे किहम और टोरी दलों के सम्पर्क में रहने के कारण यह कटू अनुभव हुआ कि शासन के सूत्रधार नीन होते हैं। अतएव एक्लिकन और हिसेन्टरों में स्वार्थ, मूर्गता और असहनगीलता की दृष्टि से, कोई अन्तर नहीं था। इसीलिए नाम मात्र के लिए व्हिन दल में रहकर वह टोरी मंत्रिमंडल के विगद आलोचना कर लेता था और इस प्रकार वह व्हिन समितियों में रहकर टोरियों के लिए गुप्तचर का काम भी कर लेता था। वह बहुत अच्छा पर्चेबाज था। किसी विवाद-ग्रस्त विषय को छेड़कर वह स्वयं ही उत्तर-प्रत्युत्तर देता। कभी वह कोई ऐसा पर्चा निकालकर सेना की आलोचना करता और कहता कि यह किसी स्वतन्त्र सरकार के लिए अनु-चित हैं। यदि किसी ने उसके इस तर्क का कोई उत्तर नहीं दिया तो वह स्वयं गुप्त नाम में अपने ही तर्क का उत्तर देता।

कुछ समालोनकों का कथन है कि डी-फो का चिरत्र सवल नहीं था। वह राजनीति में विना सिद्धान्त के एक पक्ष में दूसरे पक्ष में चला जाता था। लेकिन वास्तव में वात यह है कि वह अभावग्रस्त होने के कारण किसी भी पक्ष के लिए सब कुछ लिखने के लिए बाध्य था। उसकी रोटी की समस्या मबसे अधिक महत्त्व की थी। वैसे स्वभावतः डी-फो पवित्रतावादी था। वह सत्य के दोनों पक्षों को समझता था और इनमें से एक की भी हत्या होते देख वह कूर हो जाता था और उसके विरुद्ध संघर्ष करने के लिए उद्यत हो जाता था।

प्राचीन यूनान के स्पार्टनों के समय से जनता में अफवाहों में दिलचस्पी रामने की प्रवृत्ति दिग्दाई पड़ती है। ट्राय के राजकुमार और मेनेलाउस की स्त्री के प्रेम की कहानी जनता की चर्चा का अच्छा विषय वन गया था। मुद्दोनिवस की जीवनी और प्रोकोपियस का 'गुप्त इतिहास', सीजरों और जिस्टिनियन तथा थेओदोरा की चरित्र-भ्रष्टता जनता का पर्याप्त मनोरंजन करती रही। इन सब बातों से यही ज्ञात होता है कि जनता दुष्टता, चरित्र-भ्रष्टता, अवैध प्रेम, व्यवितयों की निराशा और उनकी भावनाओं की तरंगों को पहना अधिक पसन्द करती है। ईंग्लैण्ट और अमेरिका के

अनेक पत्र-संचालकों ने इसी तरह की अफवाहों को छापकर वहुत वड़ी सम्पत्ति एकत्र कर ली। फांस में इस प्रकार की पत्रकारिता लुई चौदहवें के काल में आरम्भ हुई और प्रायः उसी समय इँग्लैण्ड में भी इसका प्रचार हुआ। डेनियल-डी-फो ने इसे परिष्कृत रूप दिया।

डेनियल-डी-फो एक महान् कलाकार था। जब वह उपन्यासकार वना उस समय उसकी अवस्या काफी हो गई थी। वह रिचार्डसन और फील्डिङ्ग का पय-प्रदर्शक था और उसी ने उपन्यास को एक मार्ग पर लाकर रखा। इसमें कुछ सन्देह नहीं कि वह उपन्यास-कला के क्षेत्र में अपने कुछ विचार रेकर आया था। उसका उपन्यास जीवित रहा, क्योंकि वह एक वास्तविक कहानी थी और उसमें ठोस नैतिक शिक्षा थी। डी-फो ने लिखा था कि कहानी गढ़ना वहुत बड़ा पाप है। यह हृदय में एक छिद्र कर देने की भांति है, जिसमें कमशः असत्य प्रवेश करता जाता है। इसी लिए उसने अपनी प्रत्येक रचना में स्पष्ट किया है कि उसने कहानी गढ़ी नहीं है, उसने उसे तथ्यों के आयार पर लिखा है और उसका उद्देश्य दुराचारियों को परिवर्तित करना और निरपराधों को चेतावनी देना है। उसे साठ वर्ष के भिन्न-भिन्न भाग्यों के अनुभव प्राप्त थे और उसने अन्त में अपने अनुभवों को क्या का रूप दिया। उसने अपनी जीवन-घटनाओं के विषय में लिखा था—कोई भी मनुष्य मुझसे अधिक नित्य परिवर्तित होनेवाले भाग्य का शिकार नहीं हुआ। मैं तेरह वार घनी और निर्यन वना।

'मोल फलान्टर्ज' उपन्यास लिखने के पहले डी-फो न्यूगेट जेल में अटारह महीने तक रह चुका था और चोर, डाकू और दूसरे दुश्चिरित्रों के सम्पर्क में उसके दिन व्यतीत हुए थे। उसने निर्धन जीवन की कूरता के मभी अंगों का पूर्ण अध्ययन किया था।

टेनियल-टी-फो के पिता का नाम जेम्स फो था। वह मोमबत्तीदान बनानेवाला कारीगर था। उसकी माता एक निर्धन बुलीन वंश की महिला थी। उसके परिवार के लोग आत्वा के ट्यूक के अत्याचार के भय से भागकर ट्रेंग्टैण्ट में जा बसे थे। जब टेनियल ने १६९५ ई० में अतुल सम्पनि एकव कर ली, नब उसने अपने नाम के साथ 'डी' जोड़ा जो कुटीनना का मूचक हैं।

रान्दन के कई व्यापारियों से सम्बन्ध स्थापित कर वह दो वर्षों के हिए नीइरोडेर्स्स, जर्मनी, इटली, फ्रांस और पुर्तगालका भ्रमण करता रहा। रामीका के आधार पर उसे पर्याप्त आय हुई। इस भ्रमण में ही उसने अपनी एक पुस्तक की सामग्री एकत्र की थी जो वाद में 'दी कम्प्लीट 'इँग्लिश ट्रेड्स्मैन' शीर्षक से प्रकाशित हुई थी।

२३ वर्ष की अवस्था में डी-फो ने मेरी टल्फे से विवाह किया था। दहेज में उसे तीन हजार पांड प्राप्त हुआ था। उसने अब स्वयं मोजे का एक कारखाना खोल लिया। इसमें उसे सफलता मिली। वह शराव पीकर मस्त रहता। उसे घोड़ों का शौक था। उसने अनेक घोड़े खरीदे। वह जुआ खेलने और घुड़दौड़ में सम्मिलित होने लगा। इस तरह जितनी सफलता से उसने घन उपाजित किया था, उतनी ही लापरवाही से उसका दुरुपयोग भी किया।

अन्त में घोर किठनाई के कारण डी-फो 'मिन्ट' नाम के एक जिले में चला गया, जहाँ चोरों और डाकुओं का अड्डा था। वही से उसने पर्चेवार्ज आरम्भ की। उसने 'योजनाओं पर एक निवन्ध' शीर्पक से एक पुस्तिक लिखी और विहुग दलवालों को सुझाव दिया कि किस प्रकार से वे अपनं नीति में सफल हो सकते हैं। विलियम और उसके दल को यह पसन आया। इसके साथ ही डी-फो की स्त्री और उसके मित्रों ने उसके ऋण दाताओं से समझौता कर लिया था और डी-फो लन्दन लौटने में समझ हुआ। शीद्र ही विलियम ने समझ लिया कि आय और व्यापार के सरकारी नीति के लिए डी-फो एक अच्छा सलाहकार सिद्ध होगा। इप्रकार वह डाकुओं और चोरों के डेरे से निकलकर राजा का व्यक्तिग सलाहकार वन गया।

१७०२ ई० में घटनाओं का एक कम वैंघा जिससे लेखक के रूप डी-फो के भविष्य का जीवन-कम निश्चित हो गया था। इसी वर्ष उसव ज्ञात हुआ कि जनता सत्य और न्याय नहीं चाहती—वह स्वार्थी और मू हैं। अपना रक्त बहाकर भी कोई जनता को औचित्य, न्याय और मानवत का पाठ नहीं पढ़ा सकता। उसने तत्कालीन अधिकारियों के विरुद्ध व्यं लिखना आरम्भ किया। महारानी आन्न के परराष्ट्र मंत्री नोटियम ने इ व्यंग्यों को समझ लिया और उसने यह जान लिया कि डी-फो का इस सम्बन्ध हैं। परिणाम यह हुआ कि उसने डी-फो को राज्य और धर्म व शत्रु घोषित कर उसकी गिरफ्तारी का आदेश दिया।

डी-फो को 'पिल्लोरी' का दण्ड मिला। यह एक वर्वर दण्ड-पद्धित थी इस प्रकार का दण्ड पानेवाले व्यक्ति की गर्दन और उसकी दोनों व छेदों में घुसा दी जाती थी और उससे अपराध स्वीकार कराया जाता थ यह दण्ड खुले वाजार में दिया जाता था और हृदयहीन जनता उधर से जाते समय दण्डित व्यक्ति के मुँह पर कीचड़ और कूड़ा-कर्कट फेंक देती थी। अपराधी जनता के सम्मुख घृणित समझा जाता था।

उन्हीं दिनों व्हिगों और साधारण जनता के वीच संघर्ष छिड़ गया था। जनता डी-फो को अपना मित्र समझने लगी थी। डी-फो की 'पिल्लोरी' पुप्पमालाओं से ढँक जाती थी। लोग आकर उसे शराव दिया करते थे। डी-फो ने 'पिल्लोरी' पर एक हास्यगीत लिखा था। 'पिल्लोरी' की स्तुति जनता गाती और डी-फो की जय मनाती। इस प्रकार दण्ड के तीसरे दिन तक डी-फो की सहानुभूति में वहुत से प्रदर्शन हुए और अन्तिम दिन सवने प्रसन्नता में शराव पी और डी-फो की जय-जयकार की ध्वनि गूंज उठी।

डी-फो कुछ समय तक जेल में रहा। टोरियों ने उसे अपने पक्ष में लाने का प्रयत्न किया। उन लोगों ने जेल में ही उससे गुप्त वार्ता आरम्भ की और उसकी स्त्री के पास खर्च के लिए मुद्रा आदि भेजा। अन्त में समझीता हो गया और जेल से छूटने पर डी-फो ने उन लोगों के खर्च से 'रिड्यू' नामक एक साप्ताहिक पत्र निकाला। इस पत्र में उसने भिन्न-भिन्न प्रकार के हास्य, व्यंग्य और व्यभिचार सम्बन्धी लेख प्रकाशित करना आरम्भ किया। वह सदैव बीच वाले टोरियों की सहायता करता था। केवल इस अर्थ में कि वह व्हिगों के समर्थन में कुछ नहीं लिखता था। वह नैतिक, वार्मिक और ऐसे ही दूसरे विषयों पर उपदेशात्मक लेख छापता रहा और इस प्रकार 'पिल्लोरी' का दण्ड पाये हुए इस अपराधी ने अपने को धार्मिक सिद्ध करना चाहा और वह सफल भी हुआ।

उसके बाद चार वर्षों तक डी-फो ने रोवर्ट हालें के हाथ के कठपुतले की मंति एक घठतापूर्ण जीवन व्यतीत किया। प्रत्यक्षतः वह व्हिंग या राजनीतिक दलों से ऊपर उठा हुआ अपने को बताता था, किन्तु भीतर से वह टोरियों के गुप्तचर का कार्य करता था। वह अपने घर से बाहर ही रहा करना था, अतः उसकी स्त्री, लड़का और तीन लड़कियाँ, सब उसके विग्द्र हो गई थीं। बाद में जब वह घर पर ही रहने लगा तब भी उन यक्का व्यवहार उसके प्रति उपेक्षापूर्ण ही था। उन दिनों वह पत्रकारिता छोड़कर पुस्तकों लिखने लगा और घामिकता का पाठ पहाने लगा। सम्भन्ताः अपने विगत कृत्यों पर पश्चाताप कर प्रायक्चित्त-स्वरूप वह ऐसा जिल्लों लगा था। बुछ भी हो, जनता अब भी धर्मभीह थी इसलिए उसकी पुर्ताहें गृय विकीं।

डी-फो ऋण के भार से दवा हुआ था। उसे ऋणदाता द्वारा कँद कराये जाने का भय त्रस्त किये हुए था। इसी समय कप्तान रोजर्स द्वारा प्रस्तुत एलेक्जेन्डर सेल्कर्क की जहाजी दुर्घटना की सामग्री उसके हाथ पड़ी और उसे एक अच्छी विषय-वस्तु सूझ गई। इसके वाद 'रोविन्सन कूजो' को लिखकर वह अपने प्रकाशक को छापने के लिए देता गया। उसे फिर से उसका संशोधन करने अथवा पढ़ने तक का अवसर नहीं मिला। यही कारण हैं कि कुछ आलोचकों का मत है कि 'रोविन्सन कूजो' में अनेक असंगतियाँ और परस्पर विरोधी वातें हैं।

रोविन्सन कूजो का जीवन और उसके 'साहसपूर्ण कृत्य', जिसमें डी-फो का अपनी प्रकृति के अनुकूल काल्पनिक अनुभव है, अत्यन्त सफल रचना थी। उन दिनों के पाठकों को केवल काल्पनिक उपन्यास से विशेष प्रेम नहीं था। इस उपन्यास की घटनाएँ वास्तविक जीवन से सम्बद्ध जान पड़ती थी, इसीलिए वे बहुत ही प्रिय हो गई।

'रोविन्सन कूजो' समाचारपत्रों में छपनेवाली प्रथम लेखमाला थी। आदिम और अद्भुत स्थानों में भ्रमण करने का सर्वप्रथम वर्णन इसी पुस्तक में मिलता है। वास्तव में अंग्रेजी का यह पहला महान् उपन्यास है। इसका कारण यह है कि डी-फो अंग्रेजी गद्य-लेखकों में सर्वश्रेष्ठ था। वह व्यक्तियों, वस्तुओं और स्थानों का निर्माण करना जानता था। उसके ही समय के सैकड़ों लेखकों ने उसका अनुकरण किया और तव से आज तक अगणित लेखकों ने उसी के प्रदिश्त मार्ग पर चलने का प्रयत्न किया है।

डी-फो फेंच, डच, स्पेनिश और इटालियन भाषा धारा-प्रवाह में बोल सकता था। कथा-साहित्य के सभी सम्भव क्षेत्रों को उसने छान इाला था। उसके लिखे 'मोल फ्लान्डर्स' उपन्यास ने बहुत से यथार्थवादी और रोमानी उपन्यासों की रचना के लिए प्रेरणा दी। जिस तरह रोविन्सन कूजो के चरित्र में वह अपने को डाल देता है, उसी भाँति वह 'मोल फ्लान्डर्स' में भी अपने को ही 'मोल' के चरित्र में अंकन करता है।

कुछ आलोचकों का मत है कि 'मोल पलान्डर्स' जोला के 'नाना' और पलोबेयर के 'मादाम वोबारी' से अधिक यथार्थवादी है। जिस समय फांस में प्रकृतिवाद का आन्दोलन पराकाष्ठा पर पहुँच गया था और जोला इस क्षेत्र में सम्राट् समझा जाता था, उन्हीं दिनों अनातोले फांस के आदेशानु-सार मार्सेल खोव ने 'मोल पलान्डर्स' का फ्रेंच भाषा में अनुवाद किया था। फांसीसी समालोचकों ने उसे प्रकृतिवादी साहित्य की उच्चतम कृति माना।

डी-फो फांसीसियों के वीच इतना सम्मानित हुआ कि उसकी सबसे अच्छी जीवनी पोल दोतें नामक फांसीसी ने ही लिखी थी।

'रोविन्सन कूजो' के बाद डी-फो ने कप्तान सिंगलटन की जीवनी, 'साहसिक कृत्य और डकैती' आदि ग्रन्थ लिखे, किन्तु वे अधिक सफल नहीं हुए। इसके बाद उसने फ्रेच और स्पेनिश में प्रचलित गुण्डों और डाकुओं के जीवन से सम्बन्ध रखनेवाले उपन्यासों को लिखने का प्रयत्न किया। न्यूज गेट जेल और मिन्ट जिले के डाकुओं के संसर्ग में रहकर उसने जो कुछ अनुभव किया था, उसका उपयोग 'मोल फ्लान्डसं' में दिखाई पड़ता है। इसकी कथा-वस्तु विचारपूर्वक स्थिर की गई थी। यह उपन्यास उसकी दो सवश्रेष्ठ कृतियों में से एक है।

'मोल फ्लान्डर्स' की कथा-वस्तु ध्यान देने योग्य है:---

'मोल' अपने को एक सम्पत्तिशालिनी विधवा वताती है। वह एक ऐसे व्यक्ति से विवाह करती है, जो अपने को एक आयरिश जमींदार कहता है। विवाह होते ही स्त्री को मालूम हो जाता है कि आदमी एक लुटेरा है और आदमी भी जान लेता है कि स्त्री एक भीख माँगनेवाली है। दोनों स्तब्ध हो जाते हैं। स्त्री को गर्भ रह गया है, वह अपना अन्य विवाह कर लेना चाहती है। फिर एक अपनी चोरी और लूट में लग जाता है और दूसरी अपना अन्य पित ढूँढ़ने में लग जाती है।

मोल की उत्पत्ति कितनी रहस्यमय है। एक बार मोल की माँ को चोरी के अपराध में फाँसी की सजा होनेवाली थी, लेकिन जेलर से सम्बन्ध कर वह गर्भवती हो जाती है और गर्भवती स्त्री को फाँसी देने का नियम नहीं। मोल इसी सम्बन्ध का परिणाम है।

मील की माँ अवाञ्छनीय समझी जाती है। वह अमेरिकी उपनिवेशों में भेज दी जाती है और मील अनायालय में पहुँचा दी जाती है। एक घनी स्त्री उसे अनायालय से लाकर अपने आश्रय में रखती है। इस स्त्री के दो पुत्र है। इनमें से एक उससे वलात्कार करता है। दूसरा उसके प्रेम में वंघ जाता है। वह मील से कहता है कि वह उससे विवाह कर ले। गुहागरात में वहा भाई अपने छोटे भाई को खूब शराब पिला देता है, जिनमें उनको यह जात हो कि मील का कौमार्यहरण हो चुका है। यह सम्पति पांच वर्ष तक मुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। उसके वाद पित मर जाना है।

मील पुनविवाह करती है। उसका पति ऋण में डूव जाता है, दण्ड

के भय में वह भाग जाता है। मोल भी अपने पित के ऋण के उत्तर-दाजित्य में बचने के लिए अन्यन चली जाती है। उसकी भेंट विजिनिया के एक जमीदार में होती हैं और यह उसके साथ अमेरिका चली जाती हैं। वहां कुछ वपों तक मुनपूर्वक दिन व्यतीत होने के बाद उसे यह मालून होता हैं कि उसके पित की मां उसकी भी मां है। वह पाप से उरकर अपने पित को छोड़ देती है और इँग्लैंग्ड लीट जाती है। यहां वह एक और व्यक्ति की रमेली बनकर छः वपों तक रहती है। इसके बाद वह व्यक्ति भी बीमार पड़ जाता है। उसकी अन्तरात्मा कहती है कि यह उसके पाप का परिणाम था। वह ईंग्वर से प्रायंना करता है कि स्वस्थ होने पर पिवत्र जीवन वितायेगा। दुर्भाग्यवंश वह स्वस्थ हो जाता है और मोल परित्यक्ता यन जाती है।

मोल फिर उस व्यक्ति ने मिलती है, जिसके नम्बन्य में ऊपर लिखा गया है कि मोल उने आयरिय जमीदार समजकर विवाह कर लेती है। जब ये दोनों भी पुषक् हो जाते है तो मोल को गर्भ रह जाता है। वह बच्ने को दूसरे की देय-रेस में छोड़ कर दूसरा पति ढुँड़ने निकलती है। मोल फिर एक यंक के बलके से विवाह करती है, लेकिन वह भी शीघ्र ही मर जाता है। अब उसका सौन्दर्य विलीन हो गया था। वह समझती है कि अब वह पुरुषों को आकृष्ट नहीं कर सकती। वह एक दूकान में चोरी करना नीस जाती है और अन्त में एक पेशेवर चोर, वेश्या और ·ठग वन जाती है। वह चोरी के अपराध में फांसी का दण्ड पाती है. किन्तु उसका पति लटेरा भी जेल पहुँचता है। दोनों को अपने कुकर्मों पर परचात्ताप होता है और वे वचनवढ होते है कि यदि उनका दण्ड घटाकर निर्वासन मात्र हो जाय तो वे अमेरिका लीटकर सम्मानपूर्ण जीवन व्यतीत करेंगे। मुक्त होने पर वे दोनों वर्जिनिया पहुँचते हैं, और अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते हैं। मोल को अपने नाजायज सम्बन्ध से उत्पन्न पुत्र मिलता है। वे घनी जमींदार वन जाते हैं। जब मोल का पति मर जाता है तब मोल इंग्लैण्ड लीट जाती है। उस समय उसकी अवस्था सत्तर वर्ष की होती है। वह अपनी कहानी लियती है, जिससे संसार नैतिकता की शिक्षा प्राप्त कर सके। मोल जो अपने हत्या आदि के कृत्यों का वर्णन फरती है वह अत्यन्त रोमांचकारी है। निस्सन्देह यह डी-फो के स्वयं बन्दी होने के अनुभव का ही परिणाम था।

डी-फो के अन्तिम दिन रहरयमय प्रतीत होते हैं। ऐसा मालूम पड़ता

है कि उसे अपने ऋणदाताओं द्वारा जेल भेजे जाने का भय था। इसी लिए उसने अपनी सारी सम्पत्ति अपने पुत्र के नाम लिया दी थीं, मिन्तु उसका पुत्र अपनी बहिनों और माता की देखभार नहीं करना था। वे सब पोर कष्ट में पड़ी थीं। उनका पत्र पाकर डी-फो को बड़ी चिन्ता हुई। वह स्वप्त में भी अपनी लड़कियों और स्त्री को भूग ने कष्ट उठाने हुए देखता था।

डेनियल डी-फो अपनी वृद्धावस्था में नैतिक शिक्षा देने का प्रमतन करता था। उसने अपने जीवनकाल में अनेक पुरतकों लियीं। अन्त में वह अपने जन्मस्थान के ही एक बोडिंग हाउस के कमरे में मरा। मृत्यु के समय वह अकेला था।



## वात्टेयर

(१६९४-१७७८ ई०)

१८वीं शती में फांस के महान् लेखक वाल्टेयर की रचनाओं से ही फांस की राज्यकान्ति का जन्म हुआ। इसमें सन्देह नहीं कि वाल्टेयर का नाम उस समग्र शती को घेरे हुए है।

कारलाइल ने अपनी अमर पुस्तक 'फोंच रेवुल्यूशन' में वाल्टेयर के सम्बन्ध में दो स्थानों पर लिखा है—फरवरी १७७८ ई० में बहुत दिनों के वाद वाल्टेयर पेरिस लौटा था। पुष्पों और हारों में छिपे हुए उसके शरीर भर में केवल दो आँखें चमक रही थीं। फ्रांस की जनता श्रद्धा से नत होकर उसके लिए अपनी आँखें विछाये वैठी थी। फ्रांस की अत्यन्त सुन्दरी भी उसके चरणों के नीचे अपने केशों को सम्पित करने के लिए प्रस्तुत हो जाती। सड़कों पर भीड़ उमड़ पड़ी थी। नाट्चगृह में उसका सम्मान

किया गया। गुलाव के फूलों से वाल्टेयर ढँक गया था। लेकिन ऐसे महान् शिक्षक के शव को भी गुप्त रीति से दफनाना पड़ा था।

क्रान्ति की विजय होने पर कारलाइल ने लिखा है—यह एक ऐसा अगान्ति का युग था कि मृतक पुरुप की मिट्टी भी कब्र में शान्ति से नहीं पड़ी रह सकती थी। वाल्टेयर की हिड्डियाँ कब्र से निकालकर पेरिस में उसकी दूसरी कब्र के लिए चुराई गई थीं। आठ सफेद घोड़ों से खींची जानेवाली गाड़ी पर वे हिड्डियाँ रखी हुई थीं। सैनिक प्रदर्गन और जनता का जलूस अत्यन्त उत्साह से आगे वढ़ रहा था। उस मध्य राित्र में फिर से वह कब्र में सदैव के लिए दफन हुआ।

वाल्टेयर का जन्म पेरिस के एक उच्च वंश में हुआ था। दस वर्ष की अवस्था में वह शिक्षा के लिए कालेज में भेजा गया। वाल्यकाल से ही वह विद्वान् और उच्च वंश के लोगों के संसर्ग में रहने लगा था। वारह वर्ष की अवस्था में वह किवता करने लगा था। उस समय उसकी किवत मुनकर एक महिला अत्यन्त प्रसन्न हुई थी। उस वृद्धा महिला ने अपनी मृत्यु के पश्चात् दो हजार फ्रांक वाल्टेयर के लिए पुस्तकों खरीदने को छोड़ा था। १७ वर्ष की अवस्था में वाल्टेयर ने कालेज छोड़ा था। उस समय एक सफल किव के रूप में उसकी स्थाति फैल चुकी थी।

वाल्टेयर जब २१ वर्ष का हुआ, उस समय फ्रांस के बूढ़े वादशाह का देहान्त हुआ। देश में अत्याचार का आतंक छा रहा था। धार्मिक अन्ध-विश्वास और धर्म के नाम पर पादिरयों का मनमाना कार्य चल रहा था। पादिरयों और पुरोहितों द्वारा प्रचारित धर्म का वाल्टेयर विरोधी था। उसने इन धर्म के आचार्यों के प्रति खुलकर अपनी लेखनी का प्रयोग किया। धर्म का विरोध करनेवालों को जेल में ही स्थान मिलता था। वाल्टेयर को भी जेल जाना पड़ा।

वाल्टेयर ने जेल में ही 'हेनरीड' नाम का अपना दुःखान्त नाटक लिखना आरम्भ किया। ग्यारह महीने के बाद उसे जेल से छुटकारा मिला। एक दरवारी सामन्त के प्रयत्न से वाल्टेयर शासक के सम्मुख उपस्थित किया गया। उस समय पेरिस में तूफान उठा था। वाल्टेयर ने आकाश की ओर देखते हुए कहा—अगर वहाँ शासन का उचित प्रवन्ध होता तो स्थित इतनी भयानक न होती।

वाल्टेयर को उपस्थित करनेवाले व्यक्ति ने कहा—में श्रीमान् के सम्मुख उस युवक को उपस्थित कर रहा हूँ, जिसे आपने जेल से मुक्त

किया है और जिसे आप फिर जेल भेग सकते हैं। भागक (रिकेन्ट) इस पर मुस्कराया।

शासक ने बचन दिया कि यदि वाल्टेगर अच्छा व्यक्तर करेगा को उमे राज्य से सहायता प्राप्त होगी।

वाल्टेयर ने धन्यवाद देते हुए कहा—आपने गेरी जीतिका की स्थानस्था की।इसके लिए में आपका आभारी हूँ।

बाद में शासक ने एक हजार क्राउन और पेंगिन वाल्टेंगर की दिया जीर उसका नाटक राज्यदरवार में गेटा गया।

वाल्टेयर सदैव उच्च वंध के उपूम और सामनों की मंदली में ति रहता था। एक बार एक कुलीन व्यक्ति से उत्तका समझ हुआ। उनी घटना के कारण उसे फिर जेल जाना पड़ा। अन्त में ६ माम बाद उने इस शर्त पर मुक्ति मिली कि वह पेरिस छोड़ देगा।

वाल्टेयर ने अपने निर्वासन के दो वर्ग इंगर्लण्ड में व्यतीत किये। इस काल में वह इँग्लैण्ड के महान् लेखक जेनसपीयर, मिल्टन आदि की रचनाओं का अध्ययन करता रहा। इँग्लैण्ड में भाषण और विनार-स्वातंत्र्य का प्रभाव वाल्टेयर पर विशेष रूप से पड़ा। फांस में इसके विषरीत था। वहाँ कोई भी धर्म अथवा राज्य के विषद्ध नहीं बील सकता था। इँग्लैण्ड में भी वाल्टेयर का बहुत सम्मान हुआ और विद्वान् और बड़े लोगों द्वारा उसका आदर हुआ। वाल्टेयर ने अपने प्रवासकाल में अनेक महत्त्वपूर्ण रचनाएँ लिखीं।

१७२८ ई० में पेरिस लीटने पर वह अपनी आर्थिक स्थिति नुघारने के प्रयत्न में लगा। भाग्य से उसे एक लाटरी में बहुत-सा वन प्राप्त हुआ। उसने अपने पैसों को ऐसे साधन में लगाया, जिससे उसे निरन्तर लाम ही होता गया।

देश में चर्च के नाम पर जो अत्याचार हो रहा था वह उसे असहा था। एक विख्यात अभिनेत्री को किश्चियन शव-संस्कार नहीं मिला। अपनी वृत्ति के कारण वह पुरोहितों की दृष्टि में तुच्छ समझी गई। वाल्टेयर का उससे घनिष्ठ सम्बन्ध था। अतएव इस अन्याय का प्रभाव उस पर विशेष रूप से पड़ा। परिणाम यह हुआ कि वाल्टेयर चर्च और पुरोहितों का घोर विरोध करने लगा।

१७३४ से १७४९ ई० तक वाल्टेयर का जीवन सिरे नाम के एक विशाल महल में व्यतीत हुआ। यह महल चेम्पेन नगर में था। वाल्टेयर अपनी एक प्रेयसी के साथ राजकुमारों की भांति वहाँ रहता था। उस समय उसकी वार्षिक आय तीन हजार पौंड थी। उसकी रुचि के अनुसार मुख के सभी साधन वहाँ उपस्थित थे।

वाल्टेयर के जीवन की एक घटना यह भी है कि प्रशिया के सम्राट् फेडिरिक का उसके प्रति विशेष सम्मान था। वाल्टेयर कई बार सम्राट् से मिल चुका था और एक बार उसके आमंत्रण पर उससे मिलने गया भी था। अन्त में फेडिरिक के अनुरोध पर स्थायी रूप से उसके साथ रहना वाल्टेयर ने स्वीकार कर लिया। १७४८ ई० में मैडम-डी-चाटलेट का देहान्त हुआ। यही वह महिला थी जो १५ वर्ष तक उसकी आराध्य देवी के रूप में छाया की भांति प्रतिक्षण उसके साथ थी। उसकी मृत्यु के बाद वाल्टेयर अत्यन्त शोकाकुल होकर अपने जीवन से हताश होकर भटकता रहा।

फ्रेडिरिक साहित्य के प्रति रुचि रखता था और स्वयं भी कविता करता था। उसे अपनी रचनाओं को प्रकाशित करने की लालसा थी और इसी लिए वाल्टेयर जैसे कुशल कला-मर्मज्ञ द्वारा अपनी रचनाओं का वह संशो-धन कराना चाहता था।

वाल्टेयर अब वादशाह के साथ ही महल में रहता और साथ ही बैठ-कर भोजन करता। इसमें सन्देह नहीं कि वाल्टेयर को सब प्रकार का मुख वहां प्राप्त था।

दरवार के अनेक उच्च कर्मचारियों को वाल्टेयर के सम्मान के प्रति ईप्या उत्पन्न हुई। कुछ इयर-उघर की वार्ते फैलीं। वाल्टेयर घन की लालसामें सदैव अपने प्रयोग करता रहता था। इसी सम्बन्ध में एक यहूदी के साथ उसका व्यवसाय चल रहा था। यहूदी ने उसे धोखा दिया। अन्त में इस घटना का भी जर्मन-सम्राट् पर प्रभाव पड़ा।

एक दिन लामेट्री नाम के एक डाक्टर ने वाल्टेयर के कानों में कहा— जर्मन शाह फेडिरिक का कहना है कि में वाल्टेयर को अगले वर्ष भी अपने साथ रखना चाहता हूँ क्योंकि संतरे का छिलका फेंकने के पहले उसका रस चूस लिया जाता है।

दूसरी ओर जर्मनी के वादशाह से किसी मित्र ने कहा कि एक बार जेनरल मेन्सटीन अपनी एक रचना के संशोधन के लिए वाल्टेयर के पास गया तो उसने उसे उत्तर दिया कि वादशाह ने अपने गन्दे कपड़ों को मेरे पास धोने के लिए भेजा है, तब तक तुम प्रतीक्षा करो।

संदेह और अविश्वास का अंकुर दोनों हृदयों में प्रस्फुटित हो रहा था। अन्त में वाल्टेयर वहाँ से चला गया। वाल्टेयर के उग्र स्वभाव का परिचय इस वात से मिलता है कि, वहाँ से हटने पर उसने फेडिरिक के नाम जो पत्र लिखा था उसमें उसे 'लूक' नाम से सम्बोधित किया गया था। इस 'लूक' शब्द का अर्थ बहुत समय तक लोग न समझ सके थे। अन्त में वाल्टेयर के एक सचिव ने इस रहस्य को खोला।

वाल्टेयर जब जिनेवा में रहता था, उस समय उसने एक वन्दर पाल रखा था, जो मित्र और शत्रु दोनों पर आघात करता था। एक वार उसने वाल्टेयर के पैर में तीन जगह काटा था। उस वन्दर का नाम वाल्टेयर ने 'लूक' रखा था। इसी लिए कभी-कभी मित्रों से वात करते हुए अथवा पत्रों में भी वह इस शब्द का प्रयोग करता था। उसने लिखा था—फेडरिक मेरे वन्दर की भाँति है, जो अपनी रक्षा करनेवालों को भी काटता है।

१७५४ ई० में वाल्टेयर को पेरिस में रहने की आज्ञा नहीं मिली, अतएय वह जिनेवा के पास एक सुन्दर भवन में निवास करने लगा और कुछ ही समय वाद उसने एक जमींदारी खरीदी। वहाँ पर २० वर्ष तक वह शान्ति में अपना जीवत व्यतीत करता रहा। उसने इतनी स्वतन्त्रता-पूर्वक सुखमय जीवन इसके पूर्व कभी नहीं व्यतीत किया था। इस काल में उसका यह स्यान जैसे माहित्यिकों के लिए तीर्थस्थान वन गया था। गोल्डिस्मिथ और गिवन जैसे लेखक भी वाल्टेयर से मिलने उसके यहाँ गये थे।

फरनी नामक स्थान में वाल्टेयर ने एक नाट्च-शाला का निर्माण कराया था । नाटक देखनेवाले अनेक आमंत्रित सज्जनों के लिए उसके यहां भोजन का प्रवन्य भी रहता था। उसके यहां आदर-सत्कार के कारण लोग विशेष प्रभावित होते थे। इस समय तक वाल्टेयर की वार्षिक आय सात हजार पीट थी। उसका जीवन वैभवशाली था।

जो लोग यह समझते हैं कि वाल्टेयर नास्तिक या और धर्म का बिरोध बरता था, उन्हें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि उसने फरनी के एक पुराने दृटे गिरजायर को गिरवाकर उसे अपने व्यय से बनवाया था। उसने इस गिरजायर के सम्बन्ध में लिखा है—संमार में जितने भी चर्च बने हैं एव 'गेन्ट' लोगों के नाम पर समर्पित किये गये हैं; लेकिन इस समस्त विश्व में भेरा यह चर्च एकमाब भगवान् के लिए उत्सर्ग किया गया है। मेरी एक में नेवानें में अधिक स्वामी का महत्त्व है।

२००८ है। में जब बाल्टेयर पेरिस लीटा था, उस समय उसके प्रशंसक रान उन्हें में उसकी कॉल उठाकर उसके होटल तक ले गये। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए उसने कहा—आप लोग क्या मुझे गुलाव के पुष्पों में ही ढँक देना चाहते हैं ?

वाल्टेयर ने अपने जीवन-काल में २६ दु:खान्त नाटकों की रचना की थी। इसके अतिरिक्त सुखान्त, ओपेरा, व्यंग्य, पद्यवद्ध कहानियाँ, साहि-त्यिक समीक्षाएँ, गद्यात्मक कहानियाँ, ऐतिहासिक विशाल कृतियाँ, असंख्य दार्शनिक लेख, धार्मिक लेख, दर्शन, कोश तथा राजनीतिक लेख लिखे, जिनके कारण समस्त योरोप में उसकी ख्याति फैल गई थी।

उसके लेख या कृतियाँ स्वतन्त्र विचारों के समर्यन में रची गई है। गिर्जे की अन्य रूढ़ियाँ वाल्टेयर को वौद्धिक स्वतन्त्रता की शत्रु जान पडी। विरोध में लिखे हुए शब्द अमोध हैं। धार्मिक अन्धानुकरण के कारण जिन अत्याचारों को समाज में होते हुए उसने देखा उनका खुलकर विरोध किया।

वाल्टेयर की सबसे महान् कृति उसका 'ला हेनरिएड' नामक महा-काव्य है।

नाटककारों में शेक्सपीयर के बाद उसका नाम लिया जाता है। वाल्टेयर मनोवौद्धिक कार्य करने का अदम्य उत्साह लेकर उत्पन्न हुआ था, अपार कोघ, घृणा, व्यंग्य, जोश, कूरता के वावजूद भी उसमें उदारता थी।

उसने बहुत से ऐसे व्यक्यों की सहायता की और उन्हें दण्ड से मुक्त करा दिया जो सरकार के धर्मोन्माद के शिकार बने थे।

वाल्टेयर की मृत्यु के बाद पेरिस के पादिरयों ने उसके शव-संस्कार में सिम्मिलित होना अस्वीकार कर दिया। अन्त में उसका शव पेरिस से चेमपेन नगर भेजा गया, वहीं पर उसके भतीजे द्वारा उसका अन्तिम संस्कार हुआ। दूसरे दिन वड़े पादरी की आज्ञा पहुँची, जिसमें लिखा था कि उसका शवसंस्कार न किया जाय; लेकिन उस समय तक वाल्टेयर मिट्टी की गोद में विश्राम कर रहा था।

तेरह वर्षों के बाद क्रान्तिकारियों ने उसे अपना पथ-प्रदर्शक घोषित किया और उसकी हिंडुयां पेरिस के कन्न में सम्मान के साथ दफन की गई।

वाल्टेयर के उग्र स्वभाव का परिचय इस वात से मिलता है कि, वहाँ से हटने पर उसने फेडिरिक के नाम जो पत्र लिखा था उसमें उसे 'लूक' नाम से सम्बोधित किया गया था। इस 'लूक' शब्द का अर्थ बहुत समय तक लोग न समझ सके थे। अन्त में वाल्टेयर के एक सिचव ने इस रहस्य को खोला।

वाल्टेयर जब जिनेवा में रहता था, उस समय उसने एक वन्दर पाल रखा था, जो मित्र और शत्रु दोनों पर आघात करता था। एक बार उसने वाल्टेयर के पैर में तीन जगह काटा था। उस वन्दर का नाम वाल्टेयर ने 'लूक' रखा था। इसी लिए कभी-कभी मित्रों से वात करते हुए अथवा पत्रों में भी वह इस शब्द का प्रयोग करता था। उसने लिखा था—फेडरिक मेरे वन्दर की भाँति है, जो अपनी रक्षा करनेवालों को भी काटता है।

१७५४ ई० में वाल्टेयर को पेरिस में रहने की आज्ञा नहीं मिली, अतएव वह जिनेवा के पास एक सुन्दर भवन में निवास करने लगा और कुछ ही समय वाद उसने एक जमींदारी खरीदी। वहाँ पर २० वर्ष तक वह शान्ति में अपना जीवत व्यतीत करता रहा। उसने इतनी स्वतन्त्रता-पूर्वक सुखमय जीवन इसके पूर्व कभी नहीं व्यतीत किया था। इस काल में उसका यह स्यान जैसे साहित्यिकों के लिए तीर्थस्थान वन गया था। गोल्डस्मिथ और गिवन जैसे लेखक भी वाल्टेयर से मिलने उसके यहाँ गये थे।

फरनी नामक स्थान में वाल्टेयर ने एक नाट्य-शाला का निर्माण कराया था । नाटक देखनेवाले अनेक आमंत्रित सज्जनों के लिए उसके यहाँ भोजन का प्रवन्य भी रहता था। उसके यहाँ आदर-सत्कार के कारण लोग विशेष प्रभावित होते थे। इस समय तक वाल्टेयर की वार्षिक आय मात हजार पींड थी। उसका जीवन वैभवशाली था।

जो लोग यह समझते हैं कि वाल्टेयर नास्तिक था और धर्म का विरोध करना था, उन्हें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि उसने फरनी के एक पुराने टूटे गिरजाधर को गिरवाकर उसे अपने व्यय से बनवाया था। उसने उस गिरजाधर के सम्बन्ध में लिखा है—संसार में जितने भी चर्च बने हैं सब 'मेन्ट' लोगों के नाम पर समर्पित किये गये हैं; लेकिन इस समस्त विश्व में मेरा यह चर्च एकमाब भगवान् के लिए उत्सर्ग किया गया है। मेरी दिन्ह में मेवकों में अधिक स्वामी का महत्त्व है।

१७७८ ई० में जब बाल्टेयर पेरिस लीटा था, उस समय उसके प्रशं अपने यन्ये में उसकी कोच उठाकर उसके होटल तक ले गये।



(१७१२-१७७८ ई०)

१८वीं शताब्दी के फ्रेंच साहित्यकार रूसो का विश्व-साहित्य पर कितना प्रभाव पड़ा है, यह साहित्य के अध्ययनशील व्यक्तियों से नहीं छिपा है। रूसो के सम्बन्ध में पाश्चात्य देशों में विशेष रूप से छानबीन की गई है। उसके जीवन और रचनाओं पर बहुतेरे अनुसन्धान और मत निश्चित किये गये हैं।

संसार के समस्त लेखकों में रूसो ने अपने सम्बन्ध में जितना स्पष्ट और मार्मिक वर्णन किया है, उतना शायद ही अन्य किसी लेखक ने किया हो वह अपने 'कन्फेशन' में लिखता है—अपने आप अकेला, में अपने हृदय की भावनाओं को जानता हूँ और में औरों को भी जानता हूँ। मेरा निर्माण उन लोगों की भाँति नहीं हुआ है, जिन्हों मैंने देखा है। में दावे से विश्वास करता हूँ कि उनमें से किसी की भी भाँति नहीं बना हूँ, जो अपना अस्तित्व रखते हैं। में उनसे अच्छा नहीं हूँ तो कम से कम उनसे भिन्न तो हूँ ही। प्रकृति ने उस साँचे को नष्ट करके जिसमें में बना, बुरा किया या भला किया इसका निश्चय तो तभी होगा जब कि मैं पढ़ लिया जाऊँगा।

अपनी आत्मकहानी में रूसो फिर लिखता है—कुछ हद तक यद्यपि में एक मनुष्य के रूप में उत्पन्न हुआ, फिर भी वहुत दिनों तक में वच्चा ही रह गया और वहुत हद तक में अब भी हूँ। मैंने जनता में अपने को कभी भी महान् दिखाने का दम नहीं भरा। में जैसा हूँ वैसा ही दिखाने की कोशिश भी मैंने की है। मुझे प्रौढ़ावस्था में जानने के लिए मेरी युवावस्था को पूर्णतया जान लेना नितान्त आवश्यक है।

म्सी का जन्म जिनेवा में हुआ था। उसके जन्म के वाद ही उसकी माना का देहान्त हो गया था। उसका पालन-पोपण उसकी बुआ ने किया था। उस अपने पिता का अत्यधिक प्यार प्राप्त था। वचपन में वह कभी अन्य वालकों के साथ सड़कों पर खेलने नहीं निकला था। रूसी का पिता एक घड़ीनाज था; लेकिन उसकी प्रवृत्ति अध्ययन की ओर जीवन भर रही। वह उपन्यास और प्रेमकथाएँ बड़े चाब से पढ़ता था; और कभी-कभी अपने पुत्र द्वारा पढ़वाकर उन्हें मुनता था। निस्सन्देह यह रुचि रूसी यो अपने पिना की ओर से प्राप्त हुई थी।

१७२२ ई० में रूमो का पिता उमे छोड़कर जिनेवा से चला गया। रसों की देख-रेख का भार उसके वाचा के ऊपर पड़ा। उस समय से रसों के जीवन में अशान्ति का जो समावेश हुआ, वह उसके जीवन पर्यन्त वना रहा। उसके चाचा ने उमे एक घडीमाज के निरीक्षण में छोड़ दिया। पड़ीमाज ने रसों के ऊपर कड़ा नियंत्रण रखा। इससे वहाँ वे सभी बुरा- इसों आ गईं जो भय के कारण उत्पन्न होती हैं। सोलह वर्ष की अवस्था में रसों वहाँ ने निकल भागा।

इनके बाद उने एनगी नगर में मैडम-डी-बारेन्स के यहाँ घरण मिली। मैडम-डी-बारेन्स एक अत्यन्त निर्भीक, दयालु, प्रमन्न स्वभाव की महिला यी। योड़े ही दिन पूर्व उमने रोमन कैयोलिक घर्म की दीक्षा ली थी। उसके आग्रह में रूमों शिक्षा प्राप्त करने के लिए ट्यूरिन नगर भेजा गया, जहाँ उमने प्रोटेस्टेण्ट घर्म त्याग दिया और कैयोलिक घर्म की दीक्षा ली। एनसी में रूमों ने मंगीत विद्या का अच्छा अभ्यास किया था। अट्ठारह से बीम वर्ष की अवस्या तक रूमों ने घुमक्कड़पन में ही अपना ममय व्यतीत किया। उम समय उमे भूगा, निराद्य और उद्विग्न रहना पड़ता था; लेकिन यौवन की लहरों में वह सदैव निदंन्द और प्रसन्न रहता था।

१७३२ ई० में मैडम-डी-बारेन्स से फिर हसो की भेंट हुई। अब उसने अपना चित्त संगीत, वनस्पति-शास्त्र और आयुर्वेद की ओर लगाया और घीरे-घीरे दर्शन की ओर वह आकृष्ट हुआ। १७३८ ई० तक के बीच में उसने अपने अध्ययन को आनुक्रमिक स्वरूप दिया। उसने पूरे मनोयोग से साहित्यिक, वैज्ञानिक और दार्शनिक स्वाध्याय का मार्ग प्रशस्त किया।

मैडम-डी-वारेन्स ने रुमी को छोड़कर जब कही अन्यत्र अपना प्रेम-सम्बन्य जोड़ा तब उन दोनों के सम्बन्ध में विच्छित्रता आ गई। १७४१ ई० में रूसो पेरिस चला गया। वह अपने साथ संगीत पर लिसी हुई हस्त-लिगित प्रति भी लेता गया था, जिसमें संगीत की नवीन पढ़ित का निर्माण किया गया था। उसे उसने वैज्ञानिक एकेडमी को दिया। एकेटमी ने इसे न तो नवीन माना और न उसे बाद्ययन्त्रों के उपयुक्त समझा। चौदह महीने एक फ्रांसीसी राजदूत के सेकेटरी पद पर कार्य करने के बाद रुसो बहाँ से अलग हो गया। बाद में रूसो के 'ओपेरा' और मुखान्त रचनाओं द्वारा ऐरिस में उसकी प्रतिष्ठा हुई। सैलूनो में उसका स्वागत हुआ। उन दिनों फ्रांम के प्रतिष्ठित लेखक दीदरो, मारमेन्तल और ग्रिम से उसकी घनिष्ठ मैत्री थी। रुसो का प्रेम-सम्बन्ध एक अशिक्षित महिला थेरेस से



(१७१२-१७७८ ई०)

१८वीं शताब्दी के फ्रेंच साहित्यकार रूसो का विश्व-साहित्य पर कितना प्रभाव पड़ा है, यह साहित्य के अध्ययनशील व्यक्तियों से नहीं छिपा है। रूसो के सम्बन्ध में पाश्चात्य देशों में विशेष रूप से छानवीन की गई है। उसके जीवन और रचनाओं पर बहुतेरे अनुसन्धान और मत निश्चित किये गये हैं।

संसार के समस्त लेखकों में रूसो ने अपने सम्वन्ध में जितना स्पष्ट और मामिक वर्णन किया है, जतना शायद ही अन्य किसी लेखक ने किया हो वह अपने 'कन्फेशन' में लिखता है—अपने आप अकेला, मैं अपने हृदय की भावनाओं को जानता हूँ और में औरों को भी जानता हूँ। मेरा निर्माण जन लोगों की भाँति नहीं हुआ है, जिन्हें मैंने देखा है। में दावे से विश्वास करता हूँ कि जनमें से लिसी की भी भाँति नहीं बना हूँ, जो अपना अस्तित्व रखते है। में जनसे अच्छा नहीं हूँ तो कम से कम जनसे भिन्न तो हूँ ही। प्रकृति ने जस साँचे को नष्ट करके जिसमें में बना, बुरा किया या भला किया इसका निश्चय तो तभी होगा जब कि में पढ़ लिया जाऊँगा।

अपनी आत्मकहानी में रूसो फिर लिखता है—कुछ हद तक यद्यपि में एक मनुष्य के रूप में उत्पन्न हुआ, फिर भी बहुत दिनों तक मैं बच्चा ही रह गया और बहुत हद तक में अब भी हूँ। मैंने जनता में अपने को कभी भी महान् दिखाने का दम नहीं भरा। में जैसा हूँ वैसा ही दिखाने की कोशिश भी मैंने की है। मुझे प्रौढ़ावस्था में जानने के लिए मेरी युवा-वस्था को पूर्णतया जान लेना नितान्त आवश्यक है।

रसो का जन्म जिनेवा में हुआ था। उसके जन्म के बाद ही उसकी माता का देहान्त हो गया था। उसका पालन-पोपण उसकी बुझा ने किया था। उसे अपने पिता का अत्यधिक प्यार प्राप्त था। वचपन में वह कभी अन्य बालकों के साथ सड़कों पर खेलने नहीं निकला था। इसी का पिता एक घड़ीसाज था; लेकिन उसकी प्रवृत्ति अध्ययन की ओर जीवन भर रही। वह उपन्यास और प्रेमकथाएँ वहें चाव से पढ़ता था; और कभी-कभी अपने पुत्र द्वारा पढ़वाकर उन्हें मुनता था। निस्सन्देह यह रुचि इसी यां अपने पिता की और से प्राप्त हुई थी।

१७२२ ई० में रूमों का पिता उमें छोड़कर जिनेवा में चला गया। रूमों की देख-रेख का भार उसके चाचा के ऊपर पड़ा। उस समय में हमों के जीवन में अधान्ति का जो समावेध हुआ, वह उसके जीवन पर्यन्त बना रहा। उसके चाचा ने उमें एक घडीमाज के निरीक्षण में छोड़ दिया। घडीमाज ने हमों के ऊपर कड़ा नियंत्रण रखा। इसमें वहाँ वे सभी बुरा-उमाँ आ गईं जो भय के कारण उत्पन्न होती हैं। मोलह वर्ष की अवस्था में हमों वहाँ में निकल भागा।

इसके बाद उसे एतमी नगर में मैडम-डी-बारेल्स के यहाँ दारण मिली।
मैटम-डी-बारेल्स एक अत्यन्त निर्भीक, दयालु, प्रमन्न स्वभाव की महिला थी। थोटे ही दिन पूर्व उसने रोमन कैयोलिक धर्म की दीक्षा ली थी। उसके आग्रह से स्मी शिक्षा प्राप्त करने के लिए ट्यूरिन नगर भेजा गया, जहां उसने प्रोटेस्टेण्ट धर्म त्याग दिया और कैयोलिक धर्म की दीक्षा ली। एनसी में रूमों ने नंगीत विद्या का अच्छा अभ्याम किया था। अट्ठारह से वीम वर्ष की अवस्था तक स्मों ने धुमक्कडपन में ही अपना समय व्यतीत किया। उस समय उसे भूमा, निराझ और उद्घर्ण रहना था; लेकिन यौवन की लहरों में वह सदैव निर्दृन्द और प्रमन्न रहता था।

१७३२ ई० में मैंडम-डी-बारेन्स से फिर रूसो की भेट हुई। अब उसते अपना चित्त सगीत, वनस्पति-शास्त्र और आयुर्वेद की ओर लगाया और घीरे-धीरे दर्शन की ओर वह आकृष्ट हुआ। १७३८ ई० तक के बीच में उमने अपने अध्ययन को आनुष्रमिक स्वरूप दिया। उसने पूरे मनोयोग से नाहित्यिक, वैज्ञानिक और दार्शनिक म्वाध्याय का मार्ग प्रशस्त किया।

मैंडम-डी-वारेन्स ने रसो को छोड़कर जब कही अन्यत्र अपना प्रेम-सम्बन्ध जोडा तब उन दोनों के सम्बन्ध में विच्छिन्नता आ गई। १७४१ ई० में रूसो पेरिस चला गया। यह अपने साथ संगीत पर लियी हुई हस्त-लियित प्रति भी लेता गया था, जिसमें सगीत की नवीन पद्धित का निर्माण किया गया था। उसे उसने वैज्ञानिक एकेडमी को दिया। एकेडमी ने इसे न तो नवीन माना और न उसे वाद्ययन्त्रों के उपयुक्त समझा। चौदह महीने एक फामीसी राजदूत के सेकेटरी पद पर कार्य करने के बाद रूमो वहाँ से अलग हो गया। बाद में रसो के 'ओपेरा' और मुखान्त रचनाओं द्वारा पेरिस में उसकी प्रतिष्ठा हुई। सैलूनों में उसका स्वागत हुआ। उन दिनों फाम के प्रतिष्ठित लेखक दीदरों, मारमेन्तल और ग्रिम से उसकी घनिष्ठ मैंनी थी। रूसों का प्रेम-सम्बन्ध एक अशिक्षित महिला थेरेस से हुआ। विवाह के बन्धन में न पड़ने के कारण उन दोनों को अपने बच्चों को अस्पताल की देख-रेख में देना पड़ा।

१७४९ ई० में जब रूसो का मित्र दीदरो कैंद था, उस समय रूसो उससे मिलने जा रहा था। मार्ग में उसने एक सूचना पढ़ी, जिसमें लिखा था—'क्या कला और विज्ञान की उन्नित ने नैतिकता को विशुद्ध किया है?' इस विपय पर निवन्य लिखने में प्रथम आने वाले को डाइजोन की एके-डमी पुरस्कार देगी। रूसो, के मन में उस विपय पर लिखने की तीन्न उत्कण्ठा हुई। दीदरो के प्रोत्साहन से रूसो ने सभ्यता का विकास लिखा। १७५० ई० में रूसो को पुरस्कार प्राप्त हुआ। इस लेख का प्रभाव स्वयं क्सो पर पड़ा और उसने अपने जीवन को उत्तरोत्तर सादा और विशुद्ध बनाना आरम्भ किया। अब वह एक चरित्र-सुधारक वन गया।

राजा को भेंट कीं। इन रचनाओं के कारण वह प्रख्यात हो चुका था। इसके बाद वह अपनी मातृभूमि स्विजरलैण्ड में आकर रहने लगा। उसने फिर प्रोटेस्टेण्ट धर्म को अपना लिया। १७५४ ई० में रूसो ने फिर पारि-तोपिक पाने का प्रयत्न किया और 'मनुष्यों में असमानता का क्या मृल है और क्या यह प्रकृति का नियम है?' इस कृति पर उसे पारितोपिक नहीं प्राप्त हुआ। इसो ही वह व्यक्ति था, जिसने व्यक्तिगत सम्पत्ति को नमाज की सारी बुराइयों का मूल बताया था।

स्विजरलैण्ड में रहते हुए रूसो ने अपनी प्रथम राजनीतिक पुस्तक 'कण्ट्रेट मोशल' प्रस्तुत की थी। १७५६ ई० में एक महिला की कृपा से म्मों को मोण्टमोरेन्सी के जंगल के किनारे एक गृह मिला, जहाँ वह रहने लगा। रूसो प्रकृति का महान् प्रेमी था। वह खेतों और जंगलों को देखकर निल उठता था। अन्त में उस महिला से झगड़ा होने के कारण उस स्थान में भी उसे हटना पड़ा।

१७५८ ई० में हसी की लिखी पुस्तक 'लेटर दी अलेम्बर्ट' प्रकाशित हुई। इसके बाद १७६१ ई० में 'ला नीवे दी हेलोइसी', १७६२ ई० में 'कष्ट्रेट मोधल' और 'एमिली' नामक पुस्तकें प्रकाशित हुई।

'एमिली' के प्रकाशित होते ही एक तूफान सा आ गया। इस उपन्यास को राज्य की ओर ने जला देने की आज्ञा हुई। इस उपन्यास में यह डिस्स्लाया गया है कि वास्तव में मनुष्य समाज द्वारा पतित और घृणित वनता है। लेगक ने स्पष्ट किया है कि किस प्रकार परिस्थिति के अनुकूल िमा के स्वरूप में भी परिवर्तन होना चाहिए। वच्चे को सामाजिक बुरा-इसों में पृथक् रस कर किस प्रकार शिक्षा देनी चाहिए, जिसमें कि प्रकृति का भी प्रमुख योग हो। विना प्रकृति की सहायना के शिक्षा अधूरी रहती है अथवा सच्ची शिक्षा हो ही नहीं सकती। शिक्षा के लिए बच्चों को उन्मुक्त छोड़ देना चाहिए, जिससे सर्दव वालक यह पूछता रहे—इससे क्या लाभ है? या इसकी क्या आवश्यकता है? अथवा ऐसा क्यों?

नीति, प्राणिमास्न, इतिहास के अध्ययन द्वारा बालक आगे चलकर परिश्रमी, भाव-प्रवण, जान्त, दृढ़ और साहमी हो जायगा। इस प्रकार शिक्षण का पूरा स्वरूप, बालक के विकास-कम के अनुसार, इस पुस्तक में खीच दिया गया है।

हसो के प्रति विरोध इतना वह गया था कि उसे भागकर जेल जाने में मुक्ति मिली। उस समय वाल्टेयर का नाम विश्व-वित्यात हो गया था। हमी की उसने अनवन हो गई थी। उसने एक कड़ा पत्र वाल्टेयर को भेजा था, इमलिए वह उससे भी सहायता नहीं लेने गया। पेरिस के वाद जिनेवा से हमी पर तूफान टूटा। वह भागकर मीगर्स पहुँचा, जहाँ प्रशिया के गवर्नर ने उसे शरण थी। फिर हसो का विरोध प्रवल वेग से होने लगा। वाल्टे-यर ने भी हमों के विरोध में एक लेख लिखा और फिर हसो ने भागकर विश्वी झील के द्वीप में शरण ली।

हमो ने वाल्टेयर के नाम जो पत्र लिखा या, उसका साहित्यिक वृष्टि ने विशेष महत्त्व हैं। अतएव यहाँ उसे दे देना हम आवश्यक समझते हैं—'महाशय, में आपने प्रेम नहीं करता। आपने मुझे ऐसी चोटें पहुँचाई हैं, जो मेरी अन्तरात्मा तक पहुँची हैं। में मदेव एक शिष्य की भाँति आपसे उत्साह पाने का अभिलापी था; लेकिन जिनेवा में अपने आप स्थान पाने के वदले मेरा आवास आपने नष्ट कर दिया। मेने ग्रपने मित्रों के वीच में आपकी जो प्रशंसा की थी, उसके वदले आपने उन मित्रों को मुझमें दूर कर दिया। यह आप ही हैं, जिसने मेरी अपनी मातृभूमि में मेरा जीवन दुर्वह बना दिया। वह आप ही हैं, जो मरणोन्मुख व्यक्ति को जो शान्ति मिलनी चाहिए, उसे छीनकर मुझे विदेश में प्राण-त्याग करने का कारण बनेंगे और में एक नाली में फेंक दिया जाऊँगा। आपके प्रति श्रद्धा का यही एक उपहार पाऊँगा, जब कि आप उन सारी मनचाही श्रद्धा के भाजन वनकर समाधि की ओर चलेंगे। सचमुच में आपसे घृणा करता हूँ, वयोंकि आपने यही चाहा। लेकिन में उस व्यक्ति के समान आपसे घृणा करता हूँ, जो इससे अधिक आपसे प्रेम करने योग्य है, यदि आपने

वैसा चाहा होता। आपके प्रति मेरी सारी भावनाओं में केवल एक ही भावना जीवित रह गई हैं और वह हैं आपके प्रति मनोमोहकता। आपकी महान् प्रतिभा को देखकर कोई उसे अस्वीकार नहीं कर सकता। वह मनोमोहकता हैं आपकी रचनाओं के प्रति। यदि मैं केवल आपकी मनीपा के प्रति श्रद्धा करता हूँ, तो यह मेरी गलती नहीं है। उसके प्रति आदर प्रदर्शित करने में कभी चूक्गा नहीं—विदा महाशय।

१७६६ ई० के जनवरी महीने में ह्यूम के प्रोत्साहन से रूसो लंदन गया। लंदन में डर्वीशायर के बूटन नामक स्थान पर रहकर उसने अपने कन्फेशन (आत्मकहानी) के पाँच भाग प्रस्तुत किये। कुछ समय वाद ही वह इस निश्चय पर पहुँचा कि केवल वाल्टेयर ही नहीं, विल्क सारे संसार ने उसे नप्ट करने का कुचक रचा है। फिर रूसो को पलायित होना पड़ा। अव की वार उसने अपना नाम वदल डाला और इघर-उघर कुछ दिनों भटकने के वाद पेरिस में आकर रहने लगा। पेरिस में उसने कन्फेशन को पूर्ण किया। अपनी अशान्ति को संगीत और वनस्पित विज्ञान द्वारा दूर करने का वह प्रयत्न करता रहा।

रूसो का जीवन इतना अशान्तिपूर्ण था कि संसार में कहीं भी उसे ऐसा स्थान नहीं दिखाई पड़ता था, जहाँ वह चैन से अपना जीवन व्यतीत कर सके। कभी-कभी तो उसे केवल चौवीस घण्टों में उस स्थान से निकल जाने की आज्ञा मिली थी। रूसो ने अपने कन्फेशन में लिखा है—इस प्रकार अपनी शक्ति और ऋतु की अनुकूलता को देखने की अपेक्षा भी भागकर विना किसी दूसरे स्थान की शरण लिये मैं किसी एक ही स्थान पर आक्रमण से सुरक्षित नहीं रह सकता था। इन समस्त चिन्तनों ने मुझे फिर उसी विचार पर ला पहुँचाया जिसमें में अभी-अभी उलझा हुआ था। मैं यह चाहने और निश्चय करने को बाध्य हुआ कि एक आवारे की भाँति निरन्तर एक स्थान से खदेड़ा जाकर दूसरे पर जाने और इस प्रकार धरातल पर भटकने की अपेक्षा आजीवन जेलवास चुन हूं।

हसो ने जिस सचाई और ईमानदारी के साथ अपना आत्मचरित्र उपस्थित किया ह, वह अवर्णनीय है। यह एक ऐसे व्यक्ति का चिरित्र है, जिसे समाज ने ठुकराया और प्रकृति ने अपने शान्तिमय अञ्चल की छाया प्रदान की। उसकी लेखनी का प्रभाव पाठक पर जादू का प्रभाव डालता है। भन्ते ही इस कृति में हसो एक भविष्यद्रष्टा न हो, जैसा कि अपनी अन्य कृतियों में वह रहा, फिर भी इस रचना में वह एक जादूगर के रूप में अवश्य है। रूसो का प्रभाव-क्षेत्र सीमित नहीं किया जा सकता। उसने धार्मिक क्षेत्र में भी परिवर्तन उपस्थित किया और नैतिकता का भी पाठ पढ़ाया। उसने कल्पना को स्वतन्त्र किया। उसने वाह्य प्रकृति से शान्ति और सान्त्वना प्राप्त की और उसे एक नये साँचे में ढालकर मानव-समाज के सम्मुख उपस्थित किया। इसमें तिनक भी सन्देह नहीं कि उसने फ्रेंच भाषा के गद्य को रञ्जन शक्ति और अभिन्यञ्जना शक्ति से परिपूर्ण कर दिया। उसने कला के पुराने आदर्श को फ्रेंककर नवीन आदर्श स्थापित किया।

जीवन के पिछले पहर में रूसो ने अपने को एक महान् लेखक सिद्ध कर दिखाया। उसकी आत्मकथात्मक कृतियों में उसके विचारों और उदात्त भावनाओं की झाँकी वरावर देखने को मिलती है। उस महापुरुष को प्रकृति ने प्रसन्न और लोकोपकारक बनाया, किन्तु मानव समाज ने उसे विपन्न और वुरा बनाकर छोड़ा। यही कारण था कि अपने जीवन में प्रायः सभी मित्रों से उसका झगड़ा हुआ था।

े रूसी ने अपनी रचनाओं में तत्कालीन समाज की बुराइयों, आडम्बरों, वेईमानियों, विलास, झूठे दिखावों और ढोंगों के विरुद्ध क्रान्ति की ज्वाला जगाई है। उसने तत्कालीन पितत और नीच समाज को विनष्ट कर नविर्माण का संदेश दिया है। अपने 'कण्ट्रैट सोशल' में उसने दिखाया है कि किस प्रकार आजादी और सरकार दोनों अपने-अपने स्थान पर पारस्परिक प्रेमसूत्र में वैंधकर रह सकती हैं। उसने वताया है कि किस प्रकार समाज के नविनर्माण द्वारा मनुष्य और प्रकृति एक दूसरे के विकास में सहायक हो सकते हैं। रूसो का कहना है कि मनुष्य स्वतन्त्र पैदा हुआ है; किन्तु चारों ओर वह वन्धनों से जकड़ा हुआ है। फिर भी सामाजिक व्यवस्था को वह लोकोपकारी मानता है। उसने वताया है कि किस प्रकार समाज के नियमों को मानते हुए भी मनुष्य पुनः अपनी स्वतन्त्रता प्राप्त कर सकता है।

रूसो ने अपने 'वोलोन्ते जेनरल' में समाज और व्यक्ति के पारस्परिक सम्बन्धों पर खुले हृदय से विचार किया है। इसमें सभी जनों की समानता का समर्थन किया गया है।

'ला नौवेली हेलोसी' रूसो की एक रोमांटिक कृति है। इसमें पारि-चारिक तरीकों के विशुद्धीकरण पर जोर दिया गया है। रूसो ने अपनी इस कथाकृति में भावकृता को नैतिकता का पाठ पढ़ाया है।

रूसो वास्तव में आदर्शवादी था। यह आदर्शवाद उसकी उस भावुकता पर आधारित था, जो उसकी कल्पना और चिन्तना का परिणाम थी। यही कारण था कि वह निर्वेयिक्तक विचारक नहीं था। वह हृदय का उदार था; किन्तु आशंकाओं से भरा हुआ था। उसमें अभिमान की प्रचुर मात्रा विद्यमान थी। वह कल्पना-लोक में डूवा हुआ आशा की किरणों को देखता रहता, किन्तु जब वास्तिवक जगत् पर उसकी दृष्टि पड़ी तो संसार उसे नीचता से भरा दिखाई पड़ा। वह स्वतन्त्रा का समर्थक और अत्याचारों का घोर विरोधी था। वह एक स्वच्छन्द विचारक और भावना-प्रवण दार्शनिक था। इसी लिए वह अपने समसामियक विचारकों और दार्शनकों की पंक्ति से एकदम पृथक् खड़ा दिखाई पड़ता है।

कन्फेशन में एक स्थान पर वह लिखता है—यदि में किसी और की भांति होता, यदि मुझमें भी अपनी सराय में उघार माँगने और कर्ज छेने की कला होती, तो मैं आसानी से अपनी किताइयों से त्राण पा जाता। छेकिन ऐसे विपयों में मेरा अभिमान मेरी असमर्थता से होड़ छेता था। मेंने प्रायः अपना समस्त जीवन कितन परिस्थितियों में विताया और कभी-कभी तो मुझे विल्कुल ही रोटी तक नहीं मिल पाती थी तो भी एक बार भी ऐसा अवसर मेरे सामने नहीं आया कि कोई ऋण देनेवाला मुझसे पैसे माँगे और तुरत ही न पा गया हो। मैंने कभी भी तुच्छ ऋण में अपने को नहीं फँसाया और ऋण छेने के वजाय कष्ट उठाना पसन्द किया।





योरोप के महाकवियों में होमर, वर्जिल और दान्ते के बाद जर्मनी के महाकवि गेटे का स्थान माना जाता है।

गेटे एक प्रतिष्ठित और सम्पन्न कुल में उत्पन्न हुआ था। उसका पिता कौन्तिलर था। उसकी माता दयालु और धार्मिक मनोवृत्ति की महिला थी। माता और पिता दोनों का व्यान वालकों की शिक्षा की ओर था। माँ की प्रेरणा के कारण गेटे और उसकी वहिन दोनों वचपन में ही नियमित रूप से प्रतिदिन ईंग्वर की वन्दना करते। पिता स्वयं उन्हें शिक्षा देता। वह अन्यन्त सावधानी ने गेटे की रुचि कला और साहित्य की ओर प्रवृत्त करता।

गेटे सात वर्ष की अवस्था में जर्मन भाषा के वाक्यों को लैटिन में अनु-वादित कर लेता था। वह वड़ी उत्मुकता से अपनी माता से कहानियाँ गुनता था। इन कहानियों द्वारा वह एक नवीन कल्पना-लोक में भ्रमण करने लगता। उसका कवि-हृदय जागरित हुआ। वह अपने कमरे के सामने अंगूर के वाग को देखता। प्राकृत दृथ्यों से आकर्षित होकर वह तन्मय हो जाता था। वह अपने पिता के साथ अंगूर के वगीचे में जाता और अंगूर के गुच्छों को एकत्र करता।

कला में उसकी एचि बड़ी छोटी अवस्था में विकसित हो रही थी। वह मोम की मूर्तियाँ बनाता था। पिता के निजी पुस्तकालय से वह प्राचीन किवयों की कृतियों का अध्ययन करता था। पिता के विचारों का वालक पर विशेष प्रभाव पड़ा था। वह प्रायः अपने पिता के वाक्यों में ही उत्तर देता था। जैसे—ईश्वर भली भीति जानता है कि दुर्घटनाएँ एक शक्तिशाली आतमा की कुछ हानि नहीं कर सकती हैं।

गेटे अपनी कक्षा में सुन्दर लिपि लिखने में सर्वप्रथम आया था। संयोग से एक कुशल चित्रकार उसके मकान में रहने लगा। गेटे उसके समीप वैठकर देखता था। वह प्रश्न पूछता और चित्रकार प्रसन्नतापूर्वक उसे सन्तुप्ट करता। इस तरह गेटे की जिज्ञासा बढ़ती ही गई और कुछ समय वाद वह स्वयं अपनी चित्रित रेखाओं की रंगामेजी में प्रसन्नता अनुभव करने लगा।

गेट के पिता ने अपने पुत्र के लिए सभी साधन प्रस्तुत कर दिये थे। एक सुन्दर भवन का शिलान्यास स्वयं गेटे के नन्हें हाथों से हुआ था। कुलीन, राज्यकर्मचारी, कलाकार और साहित्यिकों के संसर्ग में सदैव रहने के कारण वालक गेटे की प्रतिभा प्रखर होती गई।

कविता करना और चित्र बनाना यही गेटे का व्यसन हो गया था। १६ वर्ष की अवस्था में एक बार मानसिक उद्विग्नता के कारण उसने अपनी सभी आरम्भिक रचनाओं को जला डाला था। उन दिनों गिरजाघर की सभी प्रार्थनाओं से वह विमुख हो गया था।

गेट के पिता ने उसे कानून की शिक्षा के लिए भेजा, लेकिन उस ओर उसकी रुचि नहीं थी। साहित्य-साधना ही उसका एकमात्र ध्येय था। वह जर्मन, फ्रेंच, इटालियन और अंग्रेजी भाषा में किवताएँ लिखकर अपने मित्रों के पास भेजता था। वह सदैव अपनी अवस्था से वड़े लोगों का साथ करता था। इसलिए वह उनके अनुभवों से लाभ उठाता था। उसकी धारणा थी कि कालेज की शिक्षा से बड़े कलाकारों का निवासस्थान उसके लिए अधिक ग्रहणीय है।

युवावस्था की भावनाएँ, प्रेम के अनन्त डोर में वैधकर, फिर किव के हृदय में गुनगुनाने लगीं। वह फिर किवता की साधना में लीन हुआ। विचार परिपक्ष हो रहे थे। जीवन के प्रति एक नवीन दर्शन का स्वरूप खड़ा हुआ।

नाटकों के प्रति उसका स्वाभाविक अनुराग था। वाल्यावस्था में कठ-पुनलियों का खेल देखकर कीतूहल प्रकट करनेवाली वृद्धि का विकास हुआ। वह घरेलू नाटक अभिनय में स्वयं अभिनेता बनता। सम्पूर्ण खेल, का निरीक्षण करता। नाटचशाला में नाटकों का प्रदर्शन देखकर उन पर अपना मन प्रकट करता। अब स्वयं नाटक प्रस्तुत करने की उसकी कामना हुई। उमने एक नाटक की रचना की।

१७७३ ई० में गेटे अपनी शिक्षा समाप्त कर वकालत करने लगा। पिता की आन्तरिक अभिलापा पूर्ण हुई। अनेक सफलताएँ प्राप्त होने पर भी गेटे अपनी वृत्ति में सन्तुष्ट नहीं था। वह उस ओर से अपने को मुक्त करना चाहता था। नाहित्य-ससार में उसकी ग्याति 'गोट्ज' नामक नाटक ने आरम्भ हुई। उसके इम नाटक का पूव प्रचार हुआ। प्रथम संस्करण ममाप्त होने पर दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ। छेपक उत्साहित होकर एक उपन्याम लियने लगा। वह समाज और मित्रों ने अलग होकर एक बन्द कमरे में लियने में ब्यस्त था।

गेटे के जीवन में अगणिन प्रेम-कहानियाँ भरी पड़ी है। यौवन के दिनों में प्रेम के आधात-प्रतिधातों ने उमे विक्षिप्त बना दिया था। एक रात्रि में शब्या पर विश्राम करते समय एक छुरे में वह अपनी जीवन-लीला का अन्त कर देना चाहता था। अन्त में विचारों ने उमे शान्त किया।

गेटे ने 'वेटेंर' उपन्याम के प्रथम खण्ड में अपनी असफल प्रेम-कहानी का चित्रण किया है। दूसरे खण्ड में 'जेरजेलम' नाम के एक युवक के जीवन की वास्तविक घटनाएँ हैं जिनका अन्त आत्महत्या द्वारा हुआ था। इस युवक में गेटे का परिचय हुआ था। उसी ममय उमकी गम्भीर आकृति देखकर उसकी मानसिक विकलता का उसने अनुमान कर लिया था। वह स्वयं अपनी स्थित में उसकी तुलना करने लगा था। जेरजेलम मित्रों से अलग रहकर एकान्त स्थान में बैठा दिखाई पड़ता। मार्ग में गेटे में जब उसकी मेंट होती तो दोनों दिल खोलकर वार्ते करते। गेटे ने उसके चरित्र को बड़े स्थामाविक रूप में अपने उपन्याम में उपन्थित किया है।

जेरुजेलम की आत्महत्या का समाचार पढ़कर गेटे ने अपने उपन्याम का अन्त भी वैसे ही किया।

१८वी शती के अनफल प्रेमियों के सम्मुख आत्महत्या ही एकमात्र प्रयोग था। गेटे के इस उपन्यास ने संसार में कितने युवक-युवतियों को आत्म-हत्या की ओर अग्रसर किया, इसका अनुमान करना कठिन है।

'वेटेंर' उपन्यास का बीझता से प्रचार हुआ। कुछ आलोचकों ने इसका तीव्र विरोध किया। इसके दूसरे संस्करण में स्वयं लेखक ने स्पष्ट किया है कि इस उपन्यासके पात्र का उदाहरण रायकर पाठक स्वयं कदापि न चलें।

१७७४ ई० में 'वेटेर' प्रकाशित हुआ था। लेखक ने अनेक पुस्तकें लिय हाली थी। इस समय तक फास्ट के कई अक लेयक ने लिय लिये थे; किन्तु उस समय उसकी पुस्तकों को प्रकाशित करनेवाला कोई प्रकाशक नहीं दिग्याई पडता था। गेटे ने अपने पैसो से अपना नाटक 'गोट्ज' छपाया था। उसके सम्मुख अर्थाभाव का भी प्रश्न प्राय. रहता था। गेटे के भाग्य की रेसाएँ उज्जवल हो उठी। वेईमार के ड्यूक कार्ल

गेटे अपनी कक्षा में सुन्दर लिपि लिखने में सर्वप्रथम आया था। संयोग से एक कुशल चित्रकार उसके मकान में रहने लगा। गेटे उसके समीप बैठकर देखता था। वह प्रश्न पूछता और चित्रकार प्रसन्नतापूर्वक उसे सन्तुप्ट करता। इस तरह गेटे की जिज्ञासा बढ़ती ही गई और कुछ समय बाद वह स्वयं अपनी चित्रित रेखाओं की रंगामेजी में प्रसन्नता अनुभव करने लगा।

गेटे के पिता ने अपने पुत्र के लिए सभी साधन प्रस्तुत कर दिये थे। एक सुन्दर भवन का शिलान्यास स्वयं गेटे के नन्हें हाथों से हुआ था। कुलीन, राज्यकर्मचारी, कलाकार और साहित्यिकों के संसर्ग में सदैव रहने के कारण वालक गेटे की प्रतिभा प्रखर होती गई।

कविता करना और चित्र वनाना यही गेटे का व्यसन हो गया था। १६ वर्ष की अवस्था में एक बार मानसिक उद्विग्नता के कारण उसने अपनी सभी आरम्भिक रचनाओं को जला डाला था। उन दिनों गिरजाघर की सभी प्रार्थनाओं से वह विमुख हो गया था।

गेट के पिता ने उसे कानून की शिक्षा के लिए भेजा, लेकिन उस ओर उसकी रुचि नहीं थी। साहित्य-साधना ही उसका एकमात्र ध्येय था। वह जर्मन, फ्रेंच, इटालियन और अंग्रेजी भाषा में कविताएँ लिखकर अपने मित्रों के पास भेजता था। वह सदैव अपनी अवस्था से वड़े लोगों का साथ करता था। इसलिए वह उनके अनुभवों से लाभ उठाता था। उसकी धारणा थी कि कालेज की शिक्षा से वड़े कलाकारों का निवासस्थान उसके लिए अधिक ग्रहणीय है।

युवावस्था की भावनाएँ, प्रेम के अनन्त डोर में वैंघकर, फिर किव के हृदय में गुनगुनाने लगीं। वह फिर किवता की साधना में लीन हुआ। विचार परिपक्व हो रहे थे। जीवन के प्रति एक नवीन दर्शन का स्वरूप खड़ा हुआ।

नाटकों के प्रति उसका स्वाभाविक अनुराग था। वाल्यावस्था में कठ-पुतिलियों का खेल देखकर कीत्हल प्रकट करनेवाली बुद्धि का विकास हुआ। वह घरेलू नाटक अभिनय में स्वयं अभिनेता वनता। सम्पूर्ण खेल का निरीक्षण करता। नाटच्याला में नाटकों का प्रदर्शन देखकर उन पर अपना मन प्रकट करता। अब स्वयं नाटक प्रस्तुत करने की उसकी कामना हुई। उमने एक नाटक की रचना की।

१७७३ ई० में गेटे अपनी शिक्षा समाप्त कर वकालत करने लगा। पिता की आन्तरिक अभिलापा पूर्ण हुई। अनेक सफलताएँ प्राप्त होने पर भी गेटे अपनी बित्त में सन्तष्ट नहीं था। वट जम और से अपने की कि होगा, इसका वर्णन होता है। मेफिस्टोफेल्स यद्यपि निराशावादी है, फिर भी उसकी निराशा उसकी चातुरी और हँसोड़पन से कुछ सरल हो जाती है। वह कहता है कि वहुत दिन हुए ईश्वर हँसना भूल चुका है। फास्ट के स्वभाव की अशान्ति पहले दिखाई गई है। ईश्वर कहता है कि जब तक मानव कठिनाइयों से युद्ध करता रहेगा, तब तक कुमार्ग पर चलने का खतरा जरूर उत्पन्न किया जाता रहेगा। प्रस्तावना का यह कथोपकथन कुछ समय तक नास्तिकतापूर्ण समझा जाता रहा।

प्रथम दृश्य में फास्ट अपने कमरे में दिखाई पड़ता है। वह विज्ञान की दुर्बलता से चिन्तित है, फिर वह जादू की ओर आकर्षित होता है। जब जादू भी उसे शान्ति और चैन नहीं दे पाता तब वह निराश होकर मानव-जीवन के दुःखों और कप्टों पर विलाप करता है। उसे नश्वरता के भीतर वन्दी आत्मा के भार का अनुभव होता है।

फास्ट आनन्द प्राप्त करने के बदले में अपनी आत्मा को मेफिस्टोफेलस को अपित कर देता है। वह अपने विज्ञान-ज्ञान को विफल देखता है। फिर वह जादूगरनियों के रसोईघर में जाकर वासना और व्यभिचार में निमग्न हो जाता है। वाद में मार्गरेट नाम की एक लड़की उसे मिलती है। उसके वास्तविक प्रेम में पड़कर उसका जीवन एक निश्चित मार्ग पर आ लगता है। यह प्रेम अधिक दिनों तक चलता है और फास्ट को सच्चे प्रेम की अनुभूति प्रदान करता है। मार्गरेट का संयोग मानो फास्ट के लिए ईश्वरीय मिलन सिद्ध हुआ। अन्त में मार्गरेट का देहान्त हो जाता है। इसके पश्चात् फास्ट का विलाप, एक हृदय को प्रकम्पित करनेवाले दृश्य में, सामने उपस्थित होता है। इस विलाप को विभिन्न समालोचकों ने वहुत वड़ा आध्यात्मिक महत्त्व प्रदान किया है। फास्ट के प्रथम भाग की कथा का यही सारांश है।

गेटे का किन-हृदय वड़ा कोमल था। १८०५ ई० में अपने अभिन्न मित्र शिलर की मृत्यु पर गेटे फूट-फूटकर रोने लगा। उसकी सिसकियाँ वैध गई थीं और कई दिनों तक वह मौन और व्यथित रहा। शिलर जर्मनी का महान् किव था। १७९४ ई० में गेटे से उसकी मित्रता हुई थी। तव से वराबर दोनों मिलकर साहित्यिक कार्य करते रहे। शिलर गेटे को सदैव उत्साहित करता रहा। उसने गेटे के एक अधूरे रूपक को भी पूर्ण किया था।

१८०८ ई० में सम्राट् नेपोलियन से गेटे की भेंट हुई थी। नेपोलियन ने बड़े आदर से किन से बातें कीं। उसने वेटेर उपन्यास में असफल प्रेमी अगस्त से उसका परिचय हुआ। घनिष्ठता बढ़ती गई। अन्त में गेटे कीन्सि-लग् नियुक्त हुआ। अब वह शासन की व्यवस्था में व्यस्त हुआ। उसने बड़ी योग्यता से शासन-प्रवन्ध किया। उसकी ख्याति निरन्तर वढ़ती ही गई। वह अपने अवकाश के समय बरावर साहित्य-निर्माण में तत्पर रहा।

कार्ल अगस्त ने गेटे को स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य करने की सुविधा प्रदान की थी। वह अपनी इच्छानुसार सब कार्य करता था। कभी वह चाँदी की खान का संचालन करता, कभी पुस्तकालयों की स्थापना में व्यस्त रहता। कभी उच्चक के लिए नवीन विशाल भवन बनवाने में उलझा रहता। शासन के जिस विभाग में शिथिलता दिखाई पड़ती उच्चक गेटे को उसका भार सींप देता था। गेटे जिस कार्य को लेता, उसे अपनी विलक्षण प्रतिभा से, वड़ी निपुणता से संचालित करता।

गेटे का समस्त जीवन राजा, राजकुमार और सामन्तों से विरा हुआ था। रानियों, राजकुमारियों और महिलाओं के मध्य में वह सदैव प्रसन्नता अनुभव करता और कुछ ही समय में उनका अत्यन्त प्रियपात्र वन जाता था।

गेटे के समस्त जीवन में मित्रता और प्रेम की निर्मर्ल घारा बहती दिन्बाई पड़ती है। वह अपने साहित्यिक मित्रों के प्रति उदार और निष्कपट रहा। उसकी रुचि कला के सभी अंगों की ओर थी। अवस्था ढलने पर चित्र-कला का पूर्ण अध्ययन करने के लिए वह रोम गया था। अपने जीवन में अनेक बार गेटे ने इटाली और स्विजरलैंड का भ्रमण किया था। उमकी रचनाओं में प्राकृतिक दृश्यों का अपूर्व सौन्दर्यम्य चित्रण है।

१८०६ ई० में अपने अगिणत प्रेम-सम्बन्धों के पश्चात् गेटे ने किश्चि-याना बृत्पम में अपना विवाह किया। उसी से इसका पुत्र आगस्ट उत्पन्न हुआ था। इस विवाह से वह समाज और मित्रों के ब्यंग्य का कारण बना; किन्नु उसने बड़ी धीरता से अपने कर्तव्य का पालन किया था। उस गमय गेटे कीर्ति और यश के शिखर पर था।

युवायस्था में आरम्भ किया हुआ 'फास्ट' का प्रथम भाग १८०८ ई० में प्रकाशित हुआ। गेटे को विश्वास था कि उसकी समस्त रचनाओं में फास्ट ही उनकी मर्वोत्तम कृति होगी। यही कारण था कि भावनाओं के मृत्यस्थम क्षणों में वह उसकी रचना करता था।

पास्ट की प्रस्तावना में पहले स्वर्ग का दृश्य दिखलाया जाता है। यह में मृत्युलीक का दृश्य सामने आता है। मानव का जीवन ईश्वर और भीतन दीनी देखने हैं। इसके पश्चात् मानव का किस रूप में विकास होगा, इनका वर्णन होता है। मेफिस्टोफेल्स यद्यपि निराशावादी है, फिर भी उसकी निराशा उमकी चातुरी और हंमोइपन से कुछ सरल हो जाती है। वह कहता है कि वहुत दिन हुए ईश्वर हँमना भूल चुका है। फास्ट के स्वभाव की अशान्ति पहले दिगाई गई है। ईश्वर कहता है कि जब तक मानव कठिनाइयों से युद्ध करता रहेगा, तब तक कुमार्ग पर चलने का सतरा जरूर उत्पन्न किया जाता रहेगा। प्रस्तावना का यह कथोपकथन कुछ समय तक नास्तिकतापूर्ण समझा जाता रहा।

प्रथम दृथ्य में फास्ट अपने कमरे में दियाई पड़ता है। वह विज्ञान की दुर्बछता में चिन्तित है, फिर वह जादू की ओर आकर्षित होता है। जब जादू भी उमें शान्ति और चैन नहीं दे पाता तब वह निराश होकर मानव-जीवन के दुःवों और कप्टों पर विछाप करता है। उसे नश्वरता के भीतर बन्दी आत्मा के भार का अनुभव होता है।

फास्ट आनन्द प्राप्त करने के बदले में अपनी आत्मा को मेफिस्टोफेलस को अपित कर देता है। वह अपने विज्ञान-ज्ञान को विफल देखता है। फिर वह जादूगरनियों के रमोईघर में जाकर वासना और व्यभिचार में निमन्न हो जाता है। बाद में मागेरेट नाम की एक लड़की उसे मिलती है। उमके वास्तविक प्रेम में पड़कर उनका जीवन एक निश्चित मार्ग पर आ लगता है। यह प्रेम अधिक दिनों तक चलता है और फास्ट को सच्चे प्रेम की अनुभूति प्रदान करता है। मागेरेट का संयोग मानो फास्ट के लिए ईंग्वरीय मिलन सिद्ध हुआ। अन्त में मागेरेट का देहान्त हो जाता है। इमके पत्रचात् फास्ट का विलाप, एक हृदय को प्रकम्पित करनेवाले दृश्य में, सामने उपस्थित होता है। इस विलाप को विभिन्न समालोचकों ने बहुत बढ़ा आध्यात्मिक महत्त्व प्रदान किया है। फास्ट के प्रथम भाग की कया का यही सारांश है।

गेटे का किव-हृदय वड़ा कोमल था। १८०५ ई० में अपने अभिन्न मित्र थिलर की मृत्यु पर गेटे फूट-फूटकर रोने लगा। उसकी सिसकियाँ वैध गई थी और कई दिनों तक वह मीन और व्यथित रहा। शिलर जर्मनी का महान् किव था। १७९४ ई० में गेटे से उसकी मित्रता हुई थी। तव से वरावर दोनों मिलकर साहित्यिक कार्य करते रहे। शिलर गेटे को सदैव उत्माहित करता रहा। उसने गेटे के एक अधूरे स्पक को भी पूर्ण किया था।

१८०८ ई० में सम्राट् नेपोलियन से गेटे की भेंट हुई थी। नेपोलियन ने बड़े आदर से कवि से बातें कीं। उसने वेटेर उपन्यास में असफल प्रेमी की आत्महत्या को अस्वाभाविक वतलाया। उन दिनों प्रचलित दुःखान्त नाटकों में भाग्य-चक्र का जो सूत्र वेंधा था, उसके सम्वन्य में पूछते हुए नेपोलियन ने कहा—राज्यशासन-पद्धति ही भाग्य है।

संध्या समय नाटक देखने के पश्चात् नेपोलियन ने गेटे से कई बार वातें कीं। उसने प्रसन्नतापूर्वक गेटे से कहा कि यदि सीजर की हत्या न की गई होती तो मानवता के भाग्य की कितनी उन्नति हुई होती? इस कथानक पर आप अपनी रचना प्रस्तुत कीजिए।

गेटे ने सम्राट् को विदित किया कि युवावस्था में यह कथानक उसके मस्तिष्क में मँडरा रहा था।

नेपोलियन ने गेटे से सम्मानपूर्वक आग्रह किया कि वह पेरिस में आ-कर इस सम्बन्ध में सामग्री एकत्र करे।

एक सप्ताह बाद नेपोलियन ने गेटे को फांस की अत्यन्त सम्मानित उपाधि 'लेजेन आफ आनर्स' प्रदान की। रूस का सम्राट् अलिक्जेण्डर जब वेईमार आया तब गेटे की विद्वत्ता पर मुग्ध होकर उसने भी 'आर्डर आफ सेण्ट ऐनी' से गेटे को विभूषित किया।

१८१६ ई० में गेटे की पत्नी का देहान्त हुआ। गेटे की भावुकता का परिचय इसी से मिलता है कि वह अपनी पत्नी की शय्या के समीप बैठा हुआ विलखकर रो रहा था और कह रहा था—नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओ। अन्तिम समय में जब उसने उसके मस्तक पर हाथ फेरा, उस समय उसकी आँखें खुल गई थीं, किन्तु वह बोल नहीं सकती थी।

गेटे के पुत्र का विवाह ही चुका था। गेटे अपनी पुत्र-वधू को बहुत स्नेह करता था। वह गेटे को सदैव प्रसन्न रखने की चेण्टा करती। वह उमें उसकी ही कविताएँ गाकर सुनाती तथा पुस्तकें पढ़कर उसका मनोरंजन करती। कुछ समय बाद गेटे का पौत्र उत्पन्न हुआ। गेटे का पारिवारिक जीवन मुगी था। मित्रों और परिचितों से वह घरा रहताथा। उसका घर साहित्यकों के लिए एक तीर्थ-स्थान वन गया था। उसने राजकीय कार्यों में अवकाय ग्रहण कर लिया था; लेकिन स्वयं ग्रैण्ड ड्यूक और डचेज नप्नाह में एक बार उससे मिलने आती थीं।

१८२४ से १८३० ई० तक का समय गेटे के लिए बहुत व्यस्त और दुखमय था। यह अपनी पुस्तकों के नवीन संस्करणों के लिए व्यस्त था। उसकी पुस्तकों में उने काफी धन प्राप्त हुआ था। उसके समस्त ग्रन्थों का चालीस भागों में नवीन संस्करण प्रकाशित होनेवाला था। गेटे की विपत्ति के बादल आकाश में छा गये थे। पहले उसकी प्रेयसी चारलोटी-वोन-स्टीन की मृत्यु हुई, फिर उसके अत्यन्त प्रिय ड्यूक कार्ल आगस्ट का स्वर्गवास हुआ और उसके वाद उसका पुत्र भी अपने नश्वर शरीर को छोड़कर चला गया। इन घटनाओं का प्रभाव कि के ऊपर कैसा पड़ा होगा, इसका अनुमान सहृदय पाठक स्वयं कर सकते हैं।

गेटे अपने जीवन से निराश हो चुका था, फिर भी उसके सम्मुख अपनी अधूरी रचनाओं को पूर्ण करने की अभिलापा थी। उसको अपनी समस्त रचनाओं के प्रकाशन से जो कुछ लाभ होता उसका अधिकारी उसने अपने पुत्र को बना दिया था। उसे विश्वास था कि वह योग्यता से सव व्यवस्था कर लेगा; किन्तु अब उसके चले जाने पर गेटे को अपना इच्छापत्र लिखना पड़ा। उसने अपने जीवन के सभी पत्र-व्यवहारों का एक निश्चित कम बनाया।

१८३१ ई० में गेटे ने फास्ट का दूसरा भाग समाप्त किया। इसे पूर्ण करने पर उसे हार्दिक प्रसन्नता थी। उसने अपने एक साहित्यिक सहयोगी से कहा—मेरी तरह एक अस्सी वर्ष की अवस्था वाले व्यक्ति को सदैव चलने के लिए तैयार रहना चाहिए और अपने जीवन के अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कर अपने गृह को व्यवस्थित कर लेना आवश्यक है।

फास्ट के दूसरे भाग की शृंखला पहले भाग से नहीं मिल पाती। प्रथम दृश्य में एक वड़ा मैदान दिखाया जाता है। फास्ट एक ज्वर वाली नींद से जठता है और प्रतिज्ञा करता है—'जीवन की श्रेष्ठतम निधि प्राप्त करने के लिए कोई भी प्रयत्न शेप नहीं छोड़ूंगा।' यही नाटक के द्वितीय भाग का पूर्ण आख्यान है। इस आदर्शवादी प्रतिज्ञा के कारण शैतान के साथ जो शर्त वदी गई है, वही खतरे में पड़ जाती है। इस प्रतिज्ञा को देखकर शैतान फास्ट के मार्ग में नाना प्रकार के विघ्न उपस्थित करता है। फास्ट अपने प्रयत्न से विमुख नहीं होता। शैतान का प्रभाव धीरे-धीरे क्षीण होने लगता है। शैतान को जव कभी अपने प्रयत्नों की सफलता की झलक दिखाई पड़ती है, तव वह समझता है कि अब फास्ट को भ्रम में डाल दूंगा, किन्तु अन्त में यह एक भ्रम ही सिद्ध होता है।

फास्ट का हेलेन नाम की एक युवती से साक्षात् होता है। उसे वह एक अर्द्ध दैवी राजकुमारी सी प्रतीत होती है। जहाँ फास्ट हेलेन के प्रेम-वन्धन में आता है, वहाँ नाटक का चरम उत्कर्ष माना जाता है। फास्ट के सामने उसका प्रतिद्वन्द्वी मेफिस्टोफेलेस एक दुष्ट और झक्की ही ठहरता है और अन्त में कुछ शैतानी करता दिखाई पड़ जाता है।

फास्ट पहले की ही भांति नाना प्रकार के कप्ट झेलता है; किन्तु हताश न होकर कमशः आगे ही बढ़ता जाता है। मेफिस्टोफेलेस के सभी प्रयत्न निष्फल सिद्ध होते हैं। अन्तिम भाग की रचना को गेटे ने अन्योक्ति-प्रधान कर दिया है। इस भाग में, आगे चलकर, नाटकत्व तिरोहित हो जाता है; केवल रचना का स्वरूप ही नाटकीय रह जाता है। उसमें काव्य की छटा ही सर्वत्र दिखाई पड़ती है। इसका अन्त दुःखान्त न होकर सुखान्त ही होता है। रचना आध्यात्मिक रूप लेकर समाप्ति पर पहुँची है। दार्शनिक दृष्टिं से इस अंश का विशेष महत्त्व माना जाता है।

प्रकृति-प्रेम और कल्पनाप्रियता ने स्वाभाविक स्वच्छन्दता-वाद को जन्म दिया। प्रकृति की ओर उन्मुख होने की प्रेरणा पश्चिम में रूसो द्वारा प्राप्त हुई। प्रसिद्ध जर्मन किव हुईर गेटे का अन्तरंग मित्र था। फांस की क्रान्ति ने समस्त पश्चिमी साहित्य में परिवर्तन उपस्थित कर दिया था। काव्य अथवा साहित्य-क्षेत्र में मौलिकता की ओर लेखक अग्रसर हुए। गेटे की कृतियों ने नेतृत्व किया।

गेटे ने दैनिक जीवन से प्रेरणा ली श्रीर अपना एक अलग पंथ निकाला। उसने व्यक्तिवाद और राजनीतिक कपटाचार के बीच संघर्ष का बड़ा ही मुन्दर चित्रण किया है। उस युग में व्यक्ति विद्रोही हो उठा था। वह जीवन के मानों को वदल देने के लिए कटिवद्ध था। किव साहित्य के विषय और स्वरूप में परिवर्तन लाकर विश्व को चमत्कृत कर देना चाहते थे। उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं को चुनौती दे दी थी। वे असाबारण को साबारण और अपराधी को बीर मानने लगे थे। यह भावना केवल कुछ ही वर्षो तक रही।

गेटे ने अधिक अवस्था प्राप्त की थी, इसिलए वह शास्त्रीय और रोमै-ण्टिक दोनों युगों का नेता माना जाता है। जर्मन साहित्य में शिलर का मृत्युकाल 'क्लासिक' युग का भी अन्तकाल माना जाता है। गेटे के फास्ट का दूमरा भाग जब पूर्ण हुआ तब जर्मन साहित्य में स्वाभाविक स्वच्छन्दतावाद का साम्राज्य था। इसिलए फास्ट के अन्तिम भाग में स्वच्छन्दतावाद का हो स्वस्प दिखाई पड़ता है।

यह स्वच्छन्दतावाद घीरे-धीरे जर्मन साहित्य में प्रकृतिवाद का रूप प्रहण कर रहा था। गेटे की रचनाओं में प्रकृति की वड़ी ही मनोरम शांकी मिलती है। फास्ट के अन्तिम भाग में प्रकृति का अपना एक विशिष्ट स्थान दिसाई पट़ता है। गेटे एक महान् नाटककार के रूप में प्रत्यातें हैं, फिर भी बहु पूर्युम् श्रेणी का गीतिकार था। विश्व के प्रथम कोटि के गीतिकारों में गेटे का रूपान गौरवपूर्ण है।

जीवन के अन्तिम दिनों में गेटे की यह घारणा हो गई थी कि 'अधिक आग ही वियोग का कारण बनती है।' वह कहता था—'कब्र के लिए आगे बड़ो।' अपने माहित्यिक कार्यों को समाप्त कर लेने पर अपने शेष जीवन को वह ईस्वरीय उपहार समझना था।

१८३२ ई० में रवर्ग से गेटे की पुकार हुई। एक विजयी सैनिक की भांति वह अपने पग आगे बढ़ा रहा या। अनानक एक दिन उसकी गति शिषिल हो गई। अपनी रुग्णावर्या में पुत्रवधू को अपने समीप विठाकर यह प्रसन्नतापूर्वक वार्ते करता रहा। उनका स्वर धीण होने लगा और अन्त में वह मीन हो गया। इसके परचात् उसने संकेतों से कार्य लिया। जब उनके हाय भी शिवतहीन हो गये तब वह सहसा उठकर स्वयं आरामकुर्गी पर बैठ गया। वही उसने शान्ति-पूर्वक अपने जीवन से विदा ली।

उसकी नमाघि उसके प्रिय मित्र घिलर की वगल में ही है और इसके नामने उसके परिश्रमी और विजयी जीवन के उदार साथी कार्ल आगस्ट और उसकी पत्नी की कांसे की चमकती हुई समाधियां हैं।

आज भी काल्पनिक और स्वप्नलोक में विचरण करनेवाले कलाकार जर्मनी के उस अमर महाकवि की समाधि के सम्मुख नतमस्तक होकर सम्मान प्रकट करते हैं।



## १-काट

(१७७१-१८३२ ई०)

तीन वर्ष की छोटी अवस्था में वालक स्काट अपने मकान में कविता पढ़ता हुआ सुनाई पड़ता था। वह डेढ़ वर्ष का था तभी उस पर लकवा का आक्रमण हुआ और उसका दाहिना पैर सदैव के लिए शून्य हो गया।

एक दिन स्काट अपनी माता को एक कविता सुना रहा था। उसमें एक तूफान में जहाज के नष्ट होने का वर्णन था। उसी समय उसकी माँ की चचेरी वहिन मिलने आई। वालक ने संकुचित होकर कहा—पह कविता विपादमय है, मैं कुछ मनोरंजक सुनाऊँ?

महिला उससे कुछ वातें करना चाहती थी। उसने मिल्टन के सम्बन्ध में कुछ प्रश्न किया। स्काट का उत्तर पाकर वह सन्तुष्ट हुई। उसे आश्चर्य था कि इतनी छोटी अबस्या में वालक इतना प्रतिभावान है।

स्काट का पिता राज्य-कर्मचारी था और माता एक प्रोफेसर की कन्या यी। उसे एक उच्च कुल में जन्म लेने का सीभाग्य प्राप्त था। वचपन से ही वह पवन की भाँति चंचल था। एक पादरी का कथन था कि जहाँ वह बालक है वहाँ किसी को तोप के मुख से बोलना होगा। उसका तात्पर्य यह था कि उसके सम्मुख किसी का बोलना असम्भव था।

स्कूल के सहपाठी उसके लेंगड़े होने के कारण व्यंग्य किया करते; किन्तु यह इतना साहसी था कि लड़कर उन्हें पराजित कर देता था। अन्त में वे मित्रता कर उसकी कहानियां सुनते थे। स्काट बाल्यकाल से ही कहानियां कहने में निपुण था।

स्काट ने कालेज में कानून की शिक्षा ग्रहण की, लेकिन उस विषय में उसकी रुचि नहीं थी। परीक्षा पास करने के वाद वह अपने पिता के दपतर में प्रतिलिपि करने के कार्य में नियुक्त हुआ।

युवावस्या में वह किवताओं की रचना करने लगा। उसका पिता इसे व्ययं का कार्य समझता और कहता कि किवता करने से कोई लाभ की सम्भावना नहीं है; किन्तु स्काट कभी निराश नहीं हुआ। वह अपनी गित में निरन्तर बढ़ता ही गया। उसका पिता वकालत करता था, अतएव स्काट को प्रायः अपने पिता के मुविकिलों से वाकी पैसे वसूल करने के लिए हाईलैण्ड जाना पड़ता था। इस लघु भ्रमण में उसे अनेक आकर्षक चित्रों से परिचय प्राप्त हुआ। उसने अनेक हृदयग्राही कहानियाँ मुनीं। वह स्वयं एक कुशल कहानी कहनेवाला था। अतएव उसने सावधानी से उनका अध्ययन किया। आगे चलकर उन्हीं कथाओं के आधार पर उसकी किवता और उपन्यासों की सृष्टि हुई।

स्काट के सम्बन्ध में विवरण मिलता है कि वह स्वभाव का सरल, हँसमुख और मिलनसार था। उसके व्यवहार से सभी प्रसन्न रहते थे। उसने अभिमान तनिक भी नहीं था।

१७९७ ई० में स्काट ने अपना विवाह एक फेंच स्त्री से किया। उसका पारिवारिक जीवन सुखी था। उसने आरम्भ में अनेक जर्मन किवताओं का अनुवाद किया। आरम्भ में साहित्य द्वारा जीविका उपाजित करने की उसकी अभिलापा नहीं थी। उस समय तक वह अपने पिता के विचारों से सहमत था कि साहित्य-साधना से धन प्राप्त नहीं हो सकता है। उसने वकालत करना आरम्भ किया। उसकी योग्यता के कारण ही उसे जिले के हाकिम का पद प्राप्त हुआ। इस पद पर उसे विशेष आय थी और समय भी कम देना पड़ता था। न्यायालय में वकालत करने की उसे स्वतन्त्रता भी थी। अवकाश के समय साहित्य उसके मनोरंजन का एक साधन था।

स्काट की प्रयम मौलिक किवता की पुस्तक 'दी ले आफ दी लास्ट मिनिस्ट्रल' प्रकाशित हुई। इसमें उसे पूर्ण सफलता मिली। इस आर्थिक लाभ के कारण उसे स्वयं आश्चर्य हुआ। अव, ३४ वर्ष की अवस्था में, उसे विश्वास हुआ कि कानून नहीं साहित्य ही उसके जीवन का अवलम्ब हैं। उसके दूसरे काव्य ग्रन्थ 'मारमीअन' ने उसे ख्याति के मार्ग पर अग्रसर किया। जनता ने मुख होकर उसकी वन्दना की। १८१० ई० में उसकी तीसरी काव्य-कृति 'दी लेडी आफ दी लेक' प्रकाशित हुई । उसकी वीस हजार प्रतियाँ तत्काल ही विक गई।

देखते-देखते उसकी काव्य-पुस्तकों के अनेक संस्करण हो गये। किन को पर्याप्त घन प्राप्त हुआ। उसके जीवन का एक स्वप्न था कि किसी ग्रामीण स्थान पर वह अपने रहने योग्य गृह वनवाकर उसी में निवास करेगा। अव उसकी अभिलापा पूर्ण हुई। एक जमींदारी खरीदकर वहीं वह निवास करने लगा। उसने एक विशाल भवन वनवाया। अतिथियों और मित्रों के लिए उसका द्वार सदैव खुला रहता था। सामन्त से लेकर साधारण कृपक तक उसके यहाँ आदर सत्कार प्राप्त करते थे।

स्काट के सम्मुख अपनी सन्तानों के भविष्य का भी प्रश्न था। इस ममय तक उसके चार सन्तानें उत्पन्न हो चुकी थीं। उसने अपने धन को एक मित्र के प्रेस में लगाया। इस प्रेस का वह हिस्सेदार बना। प्रतिवर्ष वह धपनी आय उसी में लगाता चला जाता; किन्तु दुर्भाग्य से उस छापेखाने में घाटा ही होता रहता।

स्काट अपनी रचनाओं की सफलता में अभिमान का अनुभव नहीं करता था। स्वयं उसकी सन्तान उसकी कृतियों से अपरिचित थी। स्काट की पुत्री सोफिया तेरह वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन स्काट के एक मित्र ने उससे पूछा—तुम्हें 'लेडी आफ दी लेक' की किवताएँ कैसी रुचीं? उसने उत्तर दिया कि 'पापा' ने आदेश दिया है कि युवावस्था में खराव किवता पड़ना सबसे अधिक हानिकारक है। इसी लिए मैंने उसे नहीं पढ़ा। उस मित्र ने सोफिया का यह उत्तर स्काट को सुनाया, तब वह केवल मुस्कराया। स्काट कभी आलोचनाओं से विचलित नहीं होता था।

१८०५ ई० में स्काट ने एक उपन्यास के कुछ परिच्छेद लिखने का प्रयत्न किया था; किन्तु लोगों को रुचिकर न होने के कारण वह वैसे ही पड़ा रहा। १८१३ ई० में अकस्मात् एक दिन उसकी पांडुलिपि उसे मिली। उगने उमे गमाप्त करने का निश्चय कर लिया।

१८१४ ई० में उसके लिखे 'वेवरली' उपन्यास तीन भागों में प्रकाशित हुए। स्ताट ने ऐतिहासिक रोमांस को वास्तविक स्वरूप दिया। उसके पाले ही उपन्यास में उसके निर्मित चरित्र अपनी स्वाभाविक भाषा में बीलां दिनाई पहुने हैं। स्काट ने अपने आरम्भिक उपन्यासों में अपना किया। उसने अपना नाम देना उचित नहीं समझा, कारण वह स्तारा या कि वकालम की वृत्ति ग्रहम कर उपन्यास-लेखक वनने में कोई मास्य नति है। उसके रहस्यपूर्ण और पटनात्मक उपन्यास बीझना से प्रतित्त हुए। पाठक अन्यान उत्सुवना से स्काट की नवीन रचनाओं की प्रतीक्षा में राजे थे। जनता को कत्यिन नाम के लेखक का यास्तविक नाम जानने में धम नहीं हुआ। उसे लेखक का पना लग गया।

मगढ ने तेवल छः गलाह में 'में मेनरिप्त' लिला। इसके बाद कई उपन्यास प्रशासित हुए। १८१८ ई० में 'बी हुई आफ मिडलीशियन' उपन्यास प्रशासित हुआ। यह स्काट के उपन्यासों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है।

१८२६ र्रं केयक की भयानक परिन्यितियों का मामना करना परा। जिस प्रेस में यह हिस्मेदार था, उसका अन्य हो गया। उसके मित्र जेम्स चेरेन्द्रेनी की मृगंना में दिवान्त्रा गीपित करना पड़ा। स्काट भी उसमें मिमितिक था, अन्तप्य एक न्यार तीम हुआर पीट का ऋण उसके ऊपर था। उसके अनेक धुभनिन्तकों ने सम्मति दी कि यह अपने की दिवालिया भीपित कर दे। कानून का पंधित होने के कारण अपने अनेकों मुब्बिकलों की उसने इसी तरह का परामर्थ दिया था; नेकिन यह स्वयं इस अपमान को ग्रहण नहीं करना चाहता था। उसने कहा—में एक-एक पैसा सब का मुक्ता करना।

दर्जा अवस्था में विलक्षण शक्ति में स्काट ने उपस्थास प्रम्तुन करना आरम्भ किया। वह एक जीवित मशीन वन गया। अपना सम्पूर्ण ऋण चुकाने के लिए वह निरन्तर परिश्रम करता रहा। ढाई वर्षों में उसने पाँच उपन्यामों की रचना की।

लोकहार्ट स्काट का जामाता था। उसने स्काट का जो जीवनचरित्र किया है, बासबेल के बाद उसका दूसरा स्थान अंग्रेजी जीवन साहित्य में माना जाता है। उसमें उसने स्काट के लियने का एक स्थान पर वर्णन किया है।

लोकहार्ट एक दिन अपने एक मित्र ने मिलने गया था। उसका मकान रकाट के गृह के नामने ही था। जब लोकहार्ट ने अपने मित्र के कमरे मे प्रवेश किया तो उसने देवा कि गिएकी के समीप वह उदासीन होकर बैठा है।

लोकहार्ट ने पूछा-या तुम अस्वस्य हो?

अपने स्थान में उठकर वह लोकहार्ट के समीप बैठ गया और कहने लगा—मेरी दृष्टि के मामने एक बैतान की आकृति दिखाई पड़ती है, वह एक के बाद दूसरा पृष्ठ लिखना ही जाता है। उसकी गति कभी बिथिल नहीं होती। मोमबनी समाप्त होती है और दूसरी फिर जलाई जाती है। भगवान् जाने कव उसका कार्य समाप्त होगा, क्योंकि रात्रि में नियमित कप से वह लिखता ही रहता है, सम्भवतः कोई शैतान क्लर्क है।

वह शैतान कलर्क नहीं वाल्टर स्काट था जो अपने ऋण से मुक्त होने के लिए कठिन परिश्रम कर रहा था। इसका परिणाम यह हुआ कि वह रूग्ण हो गया। उसका कथन था कि वीरों का कार्य यही है कि दु:खद यंत्रणा में भी अपना कार्य करते रहें। रुग्णावस्था में वह शस्या पर पड़ा हुआ बोलकर लिखाता जाता था। पीड़ा से व्यथित होकर उसके दांत चमक उठते थे। कष्ट से मुक्त होते ही फिर वह कार्य करने लगता। इस तरह वह अपने ऋण का तीन भाग समाप्त कर चुका था।

जीवन के उलझे दिनों में उसकी पत्नी भी उसका साथ छोड़कर चल वसी। पत्नी का देहान्त होने पर जीवन उसे एकाकी प्रतीत होने लगा; किन्तु वह अपन कार्य से कभी विमुख नहीं हुआ। वह उपन्यास, कविताएँ और जीवन-चरित्र आदि लिखता गया। दिन पर दिन उसका शरीर क्षीण हो रहा था। मित्रों ने उसे समुद्र-यात्रा के लिए भेजा। जहाज पर भी उसने अपने दो नवीन उपन्यास लिखने आरम्भ किये। 'मृत्यु के पहले मुझे कुछ करते रहना चाहिए'—यही उसका वाक्य था।

एक दिन उसे समाचार मिला कि जर्मनी के महाकिव गेटे का स्वर्गवास हो गया। उसने जहाज के कप्तान से कहा—देखो गेटे की मृत्यु उसके जन्म-स्थान पर ही हुई, मुझे भी मेरी जन्म-भूमि पर पहुँचा दो।

घर पहुँचने पर उसे चलने का सामर्थ्य नहीं था। वह कुर्सी पर बैठा दिया गया। उसने अपनी लेखनी माँगी। उसकी पुत्री ने जब लेखनी दी, उम ममय उसकी उँगलियाँ लेखनी पकड़ नहीं सकीं।

वह घय्या पर दो मास तक पड़ा रहा और अन्त में सदैव के लिए उनकी आँगें वन्द हो गईं। अनन्त शान्ति से उसने मृत्यु का आलिंगन विया। उनकी मृत्यु के पदचात् उसकी पुस्तकों की आय से उसके ऋण का एप-एक पैमा चुकता किया गया।

#### वायएन

(१३८८-१८२४)

अंग्रेडी का प्रसिद्ध किया बायरन अपनी विलक्षण प्रेम-कहानियों के लिए विर्यात हैं। यह योगोपि माहित्य में स्वल्यन्द्रतायाद का जन्मदाता माना जाता हैं। रोमेंव्हिक योगोप के अन्य देशों के लेगाकों पर भी उनका प्रभाव पड़ा और वे लोग उनके अनुयायी बने थे। फ्रांस का समूना रोमेंव्हिक सम्प्रदाय यायरन ने प्रमावित या। इनके अतिरिक्त कम में पुष्टिकन और लग्न-मोनटोफ, जर्मनी में हेर्नी, रोन में इनप्रोनपेडा और इटाली में लिओपार्डी आदि वायरन को अपना प्रय-प्रदर्गक मानते थे।

यारन का पिता दुष्ट मनोवृत्ति का व्यक्ति या। यह ऋण छेने में यहा मुशल था। वह स्त्रियों को धोता देकर उनकी सम्पत्ति नष्ट कर उनका था। अपनी प्रकम पत्नी का नय धन उड़ा देने पर वह उनके माथ दुव्यंवहार करना रहा। उसने जेम आगास्टा नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई थी। इनके परनात् केयराईन गोईन ने उनने अपना विवाह किया। इनका सर्वनाम करके वह चल बना। वायरन इनी स्त्री ने उत्पन्न हुआ था। पित की नीचना और दुव्यंवहारों का दुष्परिणाम यह हुआ कि वह अपने पुत्र ने भी धृणा करने लगी।

वायरन जय तीन वर्ष का था तय उसके पिता का देहान्त हुआ। मूच्छी का रोग, अर्थाभाव और पित का दुराचार इन मभी वातों ने वायरन की मां का मस्तिष्क विगाड़ दिया था। वह क्रोध में उत्तेजित होकर वायरन को मूब पीटती और जोरों से चिल्जाती थी। उसने अपने पुत्र की ओर तिनक भी ध्यान नहीं दिया। उसकी उदासीनता के कारण वायरन का छोटी अवस्था में चरण स्थूल हो गया, जिसके कारण वयस्क होने पर उसे ममाज के मम्मूप लिजत होना पड़ता था। वायरन का वचपन दु:समय व्यतीन हुआ।

वायरन की अवरया जब दस वर्ष की हुई तब उसके चचेरे पितामह का देहान्त हुआ। वह लाटं था। वह जीवन भर अपने महल में निर्वासित-जीवन व्यतीत करता रहा। उसने एक बार एक व्यक्ति की हत्या कर दी थीं, इसके दण्ड में उसे मृत्युदण्ड न मिलकर आजन्म अपने महल से वाहर न निकलने की आज्ञा हुई थी। वह वहुत नीच मनोवृत्ति का व्यक्ति था। उसने अपनी अधिकांश सम्पत्ति येच दी थी। वह विक्षिप्त था। सीभाग्य से वायरन उसका उत्तराधिकारी हुआ।

लार्ड की उपाधि और निवास के लिए एक विशाल महल वायरन को प्राप्त हुआ। उस समय वह स्कूल में पढ़ता था। उसकी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया और वाद में वायरन केम्ब्रिज कालेज में शिक्षा ग्रहण करने लगा। राजनीति में उसने विशेष ध्यान दिया और उसका विचार था कि 'हाउस आफ लार्डस्' में वह एक कुशल वक्ता और लिवरल नेता वनेगा।

वायरन के वाल्यकाल की किवताओं का एक संग्रह 'आवर्स आफ आइडिलनेंस' प्रकाशित हुआ। उसकी वड़ी कटु आलोचना हुई। खिन्न होकर वायरन ने व्यंग्यात्मक किवताओं की पुस्तक प्रकाशित की। जनता इस पुस्तक से आकर्षित हुई। इसके बाद वह स्पेन, ग्रीस और एशिया माइनर का भ्रमण करने के लिए निकला। दो वर्षों के बाद वह फिर अपने महल में ऐश्वर्य का जीवन व्यतीत करने लगा।

जनता को मुग्ध कर देनेवाली वायरन की कृति 'चाइल्ड हेराल्ड' १८१२ ई॰ में प्रकाशित हुई। इसे उसने सात वर्षों के परिश्रम से प्रस्तुत किया था। अपने भ्रमण और व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर काव्य में उसने एक अर्द्ध आत्मकहानी के रूप में ही इसकी रचना की थी। केवल दो माम के भीतर इस पुस्तक के सात संस्करण प्रकाशित हुए। वायरन ने स्वयं कहा था कि एक दिन प्रातःकाल निद्रा से उठने पर मैंने देखा कि मैं विन्यात हो गया हूँ। सचमुच समाज का प्रत्येक व्यक्ति वायरन के नाम से परिचित हो गया था।

वायरन एक मुन्दर पुरुष था। अपनी प्रतिभा और ऐश्वर्य के कारण नमाज में उसका आदर था। सभ्य और उच्च कोटि के समुदाय में वह प्रायः आमंत्रित होता। उसे जीवन के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन करने का पर्याप्त अवसर मिला था। वचपन से जीवन के प्रति जो उदासीनता उनके हृदय में व्याप्त थी, उसी ने उसमें, समाज और मानव के आडम्बर और नियमों के प्रति विद्रोह की भावना उत्पन्न की।

वायरन वान्ति का उपासक था। उसने रूसी के सिद्धान्तों का अव-लम्बन किया। उसे विश्वास था कि समाज ही मानव की दुर्गति का मूल लारण है। उसका कवि-हृदय पवन की भांति स्वच्छन्द था। उसकी अस्थिर भारपता ने अगणित अपवादों को जन्म दिया। सभ्य और शिक्षित लोग अपने अपराघों पर आवरण डाले रहते हैं, किन्तु वायरन अपनी सभी भावनाओं का चित्रण अपनी कविताओं में करता था। यही उसकी विशेषता थी।

१८१५ ई० में वायरन ने इसावेला मिलवेंक नाम की एक घनी महिला से विवाह किया। इस विवाह के बन्धन में मूल लक्ष्य एकमात्र धन ही था। कारण दोनों की प्रकृति एक दूसरे से भिन्न थी और आपस में सदैव अनवन रहती थी। इसावेला को वायरन की कविताएँ रुचिकर नहीं प्रतीत होती थी। इसके अतिरिक्त अन्य स्त्रियों के प्रति उसका सम्बन्ध भी प्रधान कारण था। एक वर्ष में ही एक कन्या उत्पन्न हुई। इसके वाद वायरन की पत्नी सदैव के लिए उसका साथ छोड़कर अपने पिता के घर चली गई। इस सम्बन्ध से वायरन को लाभ यही हुआ कि पत्नी की वार्षिक आय में उसे आधा हिस्सा मिलता था।

मित्र, समाज और समाचारपत्रों में वायरन के चित्र पर आक्षेप होने लगा। जिस तरह प्रसिद्धि उसे प्राप्त हुई थी, उसी माँति उसकी अप-कीर्ति भी सर्वत्र फैल गई। लन्दन नगर में उसका रहना किन हो गया। अन्त में सदैव के लिए लन्दन छोड़ने का विचार कर वह स्विजरलेंड गया। वहाँ किव छोली से उसकी भेंट हुई। दोनों में घिनिष्ठ मित्रता हुई। वे दोनों एक दूसरे को प्रसन्नतापूर्वक अपनी रचनाएँ मुनाते। वड़े चैन से दिन कटने लगे। वायरन ने छोली के गृह के समीप ही एक सुन्दर बँगला खरीद लिया था। उन दिनों गेटे के 'फास्ट' से प्रभावित होकर उसने 'मैन-फेड' काव्य-नाटक की रचना की।

वायरन ने अपना महल विकय कर दिया। इससे उसे पर्याप्त घन प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त उसे अपनी पुस्तकों की रायल्टी का सात हजार पाण्ड प्राप्त हुआ और पत्नी की आय का आघा भाग तो वह प्राप्त कर ही चुका था। उसने अपना सब ऋण चुका दिया था। इसके वाद भी उसके पास वहुत घन था। घन का मद भी उसके मस्तिप्क को स्थिर रखने में वायक सिद्ध हुआ।

वह अपनी क्षणिक बृद्धि के कारण एक स्थान पर अधिक समय नहीं व्यतीत कर सकता था। वहाँ से वह वेनिम गया। वेनिस में विलासिता की चरम सीमा पर पहुँचकर वह अपनी वासनाओं के साथ नृत्य कर रहा था। वह इटाली के एक नगर से दूमरे नगर में जाता रहा। उमे कही गान्ति नहीं मिलती थी। उस समय उसने 'चाइल्ड हेराल्ड' के आगे का अंग, 'डोन जुआन', 'केन' आदि अपनी अमर कृतियों की रचना की थी।

अचानक नाव-दुर्घटना में शेली की मृत्यु का समाचार मिला। बायरन

के ऊपर इसका विशेष प्रभाव पड़ा। वासनाओं की प्रतिकिया ने उसे सचेत किया। वीरता का गान करनेवाले किव-हृदय ने जीवन को सार्थक करने की अभिलापा में यूनानियों के स्वतन्त्रता-युद्ध में भाग लिया।

वायरन ने धन एकत्र कर दो मस्तूल का एक अंग्रेजी जहाज खरीदा और अपने दल के साथ जिनेवा से ग्रीस के लिए प्रस्थान किया । वहाँ पहुँचने पर उसने देखा कि यूनानियों का संगठन व्यवस्थित रूप में नहीं था। वह लेपान्टो में तुर्कों के विरुद्ध लड़नेवाली सेना का प्रयान सेनापित वनाया गया।

परिश्रम और खराब मौसिम के प्रभाव के कारण वायरन के ऊपर ज्वर का आक्रमण हुआ। उससे वह मुक्त नहीं हो सका और, ३६ वर्ष की अवस्था में, उसके जीवन का अन्त हो गया। वहाँ पर सम्मान से उसका शव-संस्कार हुआ।

वायरन की मानसिक वेदनाओं का परिचय उसकी कविताओं में मिलता है। जीवन के पिछले समय वह अपने जीवन से हताश हो गया था। उसकी एक कविता की चार पंक्तियों का भावार्थ हैं—मेरे दिन पीली पत्तियों में हैं, प्रेम के पुष्प और फल सब नष्ट हो चुके हैं। पश्चात्ताप, घाव और व्यथा ही एकमात्र मेरी हैं।

वायरन की कविताएँ सरल हैं। उसमें प्रकृति के अंकन की अपूर्व योग्यता थी। मृत्यु के वाद वायरन की रचनाओं का निरन्तर प्रचार हुआ। उसके सम्बन्ध में सैकड़ों पुस्तकें प्रकाशित हुई। उसकी कृतियाँ और उसका चरित्र आज तक साहित्यिकों के अनुसंघान का विषय है। अपने विलासी-जीवन से हटकर उसने सहसा वीरता के कृत्यों से संसार की चिकत कर दिया था।



#### वाराजाक

(१७९९-१८५० ई०)

अंग्रेजी के प्रसिद्ध उपन्यासकार हेनरी जेम्स का कहना या कि बाल-जाक हम सब उपन्यासकारों का पिता है।

इसमें सन्देह नहीं कि विश्व के उपन्यासकारों में वालजाक एक सम्राट् की भांति दिलाई पढ़ता है।

चालजाक ने आरम्भ में फानून का अध्ययन किया था; लेकिन उसकी किय छम और नहीं थी। उसने पहले ही से यह उच्चाकांक्षा बना ली थी कि वह पेक्सि को अपनी माहित्यिक प्रतिभा से जीत लेगा। उसने अपने पिता में एक प्रस्ताव किया जो अन्त में स्वीकृत हो गया। उसके पिता ने स्वीकार कर लिया कि जब तक यह अपनी प्रतिभा की परीक्षा करेगा, तब तक वह उसकी आधिक महायता करेगा। यदि वह अपनी साहित्यिक आय में जीवन यापन कर सके तो वह इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है अन्यया उने कानून का पेक्षा ग्रहण करना पड़ेगा।

२१ वर्ष की अवस्था में पेरिस की एक तंग कोठरी में वह किसी प्रकार अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। उसकी आरिम्भिक रचनाओं को सफलता नहीं मिली। उम समय उमने अनेक उपन्यास लिख डाले थे; किन्तु उनसे विशेष आय नहीं हुई। उसका कमरा सर्द और अमुन्दर था। सामान बहुत कम थे। फिर भी चादर में लिपटा हुआ वह रात-दिन काम करता नहा। उसका भोजन अत्यन्त साधारण था। कभी-कभी वह केवल काफी पीकर ही रह जाता और भोजन करने वैठता तो इतना सा जाता कि अजीर्ण हो जाय।

वालजाक की एकमात्र अभिलापा थी कि उसे च्याति और प्रेम प्राप्त हो। वह इतना परिश्रमी था कि १८२१ से १८२४ ई० तक उसने ३१ पुस्तकों की रचना की थी। उसने देखा कि पुस्तकों लिखकर वह विशेष धन नहीं प्राप्त कर सकेगा, अतएव उसने पुस्तकों के प्रकाशन का व्यवसाय आरम्भ किया। उसमें उसे हानि उठानी पड़ी। इसके वाद वह मुद्रक और टाइप-फाउण्डर वनकर अपना व्यवसाय चलाने लगा। इसमें भी हानि हुई। व्यवसाय के लिए जो कुछ कर्ज लिया था उसे वालजाक चुका नहीं सका और अन्त में, एक दिवालिये की भाँति, सबके सम्मुख अपराधी समझा गया। उस समय उसकी अवस्था २९ वर्ष की थी और उसे चार हजार पींड कर्ज चुकाना था।

कुछ वर्षों के वाद वालजाक को सफलता मिलने लगी। वह १५ से १८ घंटे दिन-रात में काम करता था। इस तरह वह सदैव घन उपाजित करने में व्यस्त था। वह अपूर्व घनराशि की कल्पना में सदा लीन रहता था।

१८३० ई० से विलासिता और ऐश्वर्य की ओर उसकी प्रवृत्ति का प्रसार हुआ। इस समय उसका जीवन कम दु:खमय था। वह कर्ज लेने में अभ्यस्त हो गया था और ज्यों-ज्यों कर्ज बढ़ता, उसी भाँति उसका परिश्रम भी बढ़ता जाता था।

१८३३ ई० में एक वड़ी आकर्षक घटना वालजाक के जीवन में हुई। पोलेण्ड की एक महिला मैडम-हन्सका ने उसकी रचना की प्रशंसा में एक पत्र लिखा। इस पत्र को पढ़ते ही वालजाक के हृदय में प्रेम की लहरें उठने लगीं और उसने वड़ी भावकता से उसका उत्तर दिया। इस तरह पत्र-व्यवहार द्वारा प्रेम का उज्ज्वल रूप दिखाई पड़ने लगा। मैडम-हन्सका विवाहित स्त्री थी और उसका पित धनी काउण्ट था। केवल पत्र द्वारा ही दोनों अपनी भावनाओं को व्यक्त करते रहे। वर्षों के वाद जिनेवा में दोनों की भेंट हुई। अनेक वर्षों के वाद हन्सका के पित की मृत्यु हुई। वालजाक ने हन्सका से विवाह का प्रस्ताव किया और १७ वर्ष वाद उसकी अभिलापा पूर्ण हुई।

वालजाक की यह प्रेम-कहानी वड़ी विस्तृत है। उसकी रचनाओं में उसके जीवन के इस रोमांस की छाप स्पष्ट अंकित हुई है। दोनों के पत्र-व्यवहार को देखने से भली भाँति विदित होता है कि इस प्रेम-सम्बन्ध के कारण वालजाक के जीवन का स्तर निरन्तर विकसित होता गया और यन की लालसा एवं ऐइवर्ष के मार्ग पर वह सदेव आगे बढ़ता गया।

वालजाक ने देखा कि परिश्रम करते-करते जीवन ही समाप्त हो

जायगा और फिर भी अभिलापा पूर्ण नहीं होगी। अतएव वह सार्डिनिया की चाँदी की खान खुदवाने के प्रयोग में वहाँ गया; लेकिन उसने अपने इन विचारों को एक इटालियन व्यवसायी के सम्मुख प्रकट कर दिया था और उसने इससे विशय लाभ उठाया। वालजाक अन्त में निराश हुआ।

इसके परचात् उसने पेरिस से पाँच मील दूर कुछ जमीन खरीदी और वहाँ वह फलों का एक बड़ा बगीचा लगाना चाहता था। अरेबियन नाइट्स के 'हीरो' की भाँति वालजाक भी कल्पना-लोक में विचरण करने लगा। उस जमीन में पेड़ लगेंगे, फल होगा, पेरिस में विकेगा और इस तरह १६ हजार पींड प्रतिवर्ष उसे आय होगी।

अपनी प्रेमिका हन्सका को एक पत्र में उसने लिखा था कि असफल-ताओं से युद्ध करते हुए अब फिर आशा का संचार हुआ है। इस भूमि के द्वारा मेरी अभिलापाएँ पूर्ण होंगी और समस्त जीवन में सुख से यहाँ व्यतीत करूँगा। इसकी आय इतनी होगी कि बड़ी सरलता से में अपने ऋण से भी मुक्त हो जाऊँगा।

१४ मार्च १८५० में वालजाक का विवाह हन्सका के साथ हुआ। काउण्टेस ईव अब मैंडम-डी-वालजाक हो गई। वालजाक की हार्दिक कामना सफल हुई। लेकिन उसका अन्त कितना कारुणिक है। इतने वड़े उपन्यासकार का अन्तिम जीवन ही एक हृदय-विदारक उपन्यास की भाँति दिखाई पड़ता है।

विवाह के पूर्व वालजाक ने एक वड़ा सुन्दर भवन वनवाया था। उसमें सभी वस्तुएँ प्रथम श्रेणी की रखी गई थीं। कहते हैं कि राजाओं की भाँति उसका भवन अत्यन्त मुन्दर सामग्रियों से सुसज्जित था। वालजाक की कामना थी कि अपनी पत्नी के साथ वह आनन्द से दिन व्यतीत करेगा। लेकिन विधाता का विधान विचित्र होता है। वालजाक का स्वास्थ्य जीर्ण अवस्था में था। उसकी पत्नी भी गठिया के रोग से ग्रस्त थी। जीवन की प्रसन्नता का वसन्त आपत्ति और संकट का आलिंगन करता हुआ वालजाक का भाग्य वना हुआ था। वह एक मरणासन्न पुरुप की भाँति जीवित था।

वालजाक प्रजातान्त्रिक और पूँजीवादी औद्योगिक समाज का प्रथम प्रशंसक था। उसकी मुख्य भावना धन के एकत्रीकरण से सम्बद्ध है। उन्नीसवीं शताब्दी के उपन्यासकारों में केवल वालजाक और स्टेन्ठाल ने ही धन से घृणा नहीं प्रकट की है। वालजाक को विश्वास था कि सम्पत्ति,

मुखी जीवन और उपभोग्य वस्तुओं का मुखोपभोग शान्तिपूर्ण व्यापार ारा ही सम्भव है। वह समझता था कि व्यक्ति को अपनी प्रतिभा से अपने मानसिक और शारीरिक मुख का सम्पादन करना चाहिए। इसके । लए उसे अपने पास-पड़ोस के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए, यह नहीं कि दूसरों की उत्पादित वस्तुओं को लूटें-खसोटें।

वालजाक ने अपने जीवन में देखा कि दूषित प्रवृत्ति के कारण उनके अधीन लोग विपन्नावस्था में रहेंगे। उसने यह भी देखा कि धन के वल से लोग राजनीतिक शक्ति अपनाने जा रहे हैं। उसने देखा कि सम्पत्ति के आधार पर नये-नये वर्ग और श्रेणियाँ उत्पन्न होने जा रही हैं। लेकिन यह सब कुछ होते हुए भी वह दूसरे मध्यमवर्गीय लेखकों की भाँति धन में घृणा नहीं दिखाता था। वास्तव में लेखक के रूप में वह धन एकत्र करना चाहता था। ख्याति से अधिक उसका लक्ष्य धन ही था। पर वह सफल नहीं हुआ। वह जन्म भर ऋण चुकाने में व्यग्न रहा और अन्त में जब कुछ धन एकत्र कर सका तव उसकी मृत्यु हो गई।

वालजाक ने अपने समय के समाज का पूरा चित्र उपस्थित किया। उन्नीसवीं शताब्दी के पेरिस के जीवन के लिए इतिहास के विद्यार्थी इतिहास से अधिक वालजाक के उपन्यासों से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

१८४२ ई० में वालजान का 'ला कोमेजी हूमेन' लिखने का विचार हुआ जो उसकी प्रमुख कृति है। इस रचना का उद्देश्य लेखक के शब्दों में 'मनुष्य के हृदय की सभी भावनाओं को जानना और सामाजिक इतिहास के मभी अन्हों का अध्ययन करना था', अर्थात् उसके समय के जीवन का विस्तृत अध्ययन ही उसका लक्ष्य था।

बालजाक की उक्त रचना को भिन्न-भिन्न भागों में विभाजित किया गया है। उदाहरणार्थ, व्यक्तिगत जीवन, प्रादेशिक जीवन, नगर का जीवन, राजनीतिक और सैनिक जीवन, दार्शनिक और विश्लेषणात्मक अध्ययन उत्यादि। केयक की योजना के अनुसार यह रचना १३३ भागों में प्रकाशित होनेषाली थी, पर इसके बहुत से भाग अलिखित ही रह गये। किसी भी उपन्यासकार ने इतनी बड़ी योजना नहीं बनायी, न किसी ने इतना लिखा ही।

यालजाक की रचनाओं में स्त्री-जाति को प्रमुखता दी गई है। उसन क्यार्कवाद को जन्म दिया। यह सत्य के अतिरिक्त और किसी बात की विन्ता नहीं करना था। यह जीवन के अच्छे और आकर्षक पक्ष की अपेक्षा यूरे और पृणित पक्ष को सामने रखने में अधिक सफलता प्राप्त करता था। वालजाक, विकटर ह्यगो से अत्यधिक प्रभावित थां; लेकिन रोमैण्टिक धारा के उपन्यासकारों को वह हवा में उड़नेवाले घुड़सवार कहा करता था। आलोचकों का कथन है कि वह स्वयं अपने को रोमैण्टिक प्रभाव से बचा नहीं सकता था और वार-वार उसमें फँस जाया करता था।

वालजाक को लिखने के अतिरिक्त कभी अवकाश नहीं मिलता था। एक वार एक धनी व्यक्ति लार्ड हर्टफोर्ड ने वालजाक से मिलने के लिए समय निर्धारित किया, पर हर्टफोर्ड को वताया गया कि वह अपने घर से इस समय नहीं निकल सकता क्योंकि ऋण न चुका सकने के कारण पुलिस उसको गिरफ्तार करने के लिए तैयार है। इस पर हर्टफोर्ड ने पूछा—उसे कितना ऋण चुकाना है? उत्तर मिला—चालीस या पचास हजार फ्रेंक।

हर्टफोर्ड ने कहा—वह यहाँ आ जाय; मैं उसका ऋण चुका दूँगा। वालजाक को ये सब बातें ज्ञात हुई; लेकिन फिर भी वह उससे मिलने नहीं गया।

जिस वर्ष वालजाक का विवाह हुआ, उसी वर्ष उसकी जीवन-कहानी भी समाप्त हुई। उसके मरने के वाद उसके ऋण की एक-एक पाई चुकता कर दी गई थी। उसकी पत्नी उसकी मृत्यु के वाद ३२ वर्ष तक जीवित थी।

२० वर्ष निरन्तर लिखने के बाद उसने पचासी उपन्यास समाप्त कियो। उसने दो हजार चरित्रों का निर्माण किया। उसकी जीवन-कहानी ही अतृष्त मानव की उज्ज्वल आकांक्षाओं का रहस्यमय इतिहास है।



### पुश्किन

(१७९९-१८३७ ई०)

रूसी-साहित्य को नव-जीवन देने का सबसे अधिक श्रेय पुश्किन को है। रूसी लेखक आज तक उसी के पदिचिह्नों पर चले आ रहे हैं। रूस के नवीन यथार्थवादी साहित्य का इतिहास ही पुश्किन से आरम्भ होता है।

उस समय शास्त्रीय साहित्य के नियमों का पालन होता था। रूसी भाषाका स्वरूप अपने शिशुकाल में था। पुश्किन ने अपनी रचनाओं द्वारा रूसी-साहित्य में युगान्तर उपस्थित किया।

योरोप के सभी देशों के साहित्य में जीवन के स्वाभाविक स्वच्छन्दता-वाद को महत्त्व दिया जा रहा था। इँग्लैण्ड में वायरन, जर्मनी में गेट और फांस में फ्लोवेयर ने साहित्य को शास्त्रीय नियमों के बन्धनों से मुक किया था। पुरिकन के ऊपर वायरन का प्रभाव पड़ा था।

पुश्किन की कविताएँ जब प्रकाशित हुई तब साहित्य में उसका जो में बिरोध होने लगा, किन्तु किव ने सर्वसाधारण में बोली जानेवाली स भाषा को मुन्दर आवरण में प्रस्तुत किया, अतएव वह जनता में प्रचलित हो ग

पुष्टिकन का जन्म मास्को के एक सभ्य कुल में हुआ था। उसका धनी था। पैसेवालों की दुनिया में उसका आदर था। ऐक्वर्य से प' उसका जीवन व्यतीत हुआ। उस युग के प्रायः सभी प्रतिष्ठित साहि का उसके यहाँ मत्कार होता था।

पुश्किन का चाचा भी किव था और उसने हास्यरस की व िरावर स्याति प्राप्त की थी। इसमें सन्देह नहीं कि पुरिकन-परि स्माहित्यक बाताबरण भी बालक पुरिकन को उस और आकर्षित सहायक हुआ। पुश्किन आठ वर्ष की अवस्था में कविता करने ह वाल्यकाल में पुश्किन को अपनी दादी और एक दाई हारा रूसी भाषा का ज्ञान प्राप्त हुआ था। गरत् काल की विस्तृत रात्रि में लोक-पीत और कहा-नियां उनसे मुनकर उसकी प्रतिभा प्रखर हुई थी। अपने इसी ज्ञान के वल पर जागे कर पुश्किन ने अपनी कृतियों को रूसी स्वरूप प्रदान किया था। स्कूल छोड़ने के पहले ही वह एक सफल कवि माना जाता था।

कालेज छोड़ने के बाद पुरिकत का जीवन कुछ समय तक सभ्य समाज के संसर्ग में अव्यवस्थित व्यतीत हुआ। उसके उग्र स्वभाव के कारण प्रायः मित्रों से उसकी अनवन हो जाया करती थी। यही कारण था कि कभी-कभी वह अपने साहिस्यिक और कान्तिकारी विचारों के मित्रों में अलग होकर धनी, आलसी और विलासी युवकों की मंडली में अपने को खो बैठता था। इससे भी लेखक को लाभ ही हुआ, क्योंकि उसने अपनी रचना 'इविंगन आनजिन' में ऐसे पात्रों का सजीव चित्रण उपस्थित किया है।

१८१४ ई० में पुरिकन की किवताएँ मासिक पित्रका में प्रकाशित होने लगी थीं। उसने पिरयों की कहानी के रूप में अपनी प्रयम कृति 'रूसनल और लूडिमला' किवता में प्रस्तुत की। प्रकाशित होते ही उसका प्रचार बढ़ने लगा। किव जनप्रिय हुआ।

पुरिकन की श्रेष्ठ रचना 'इविगन ओनिजन' पद्य में एक उपन्यास है। यह सत्य है कि वायरन के 'चाईल्ड हेराल्ड' से उसे अपनी पुस्तक की आकृति वनाने में सहायता मिली थी; किन्तु उसकी यह रचना पूर्ण रूप से रूसी थी। उसमें रूसी जीवन का अत्यन्त मार्मिक वर्णन हुआ है। पुरिकन ने राजधानी से लेकर रईसों की छोटी जमींदारी तक के जीवन का वास्त-विक चित्रण करने में अपूर्व सफलता प्राप्त की थी।

सांसारिक जीवन में प्रविष्ट होने पर समाज के भिन्न-भिन्न अङ्गों का . अध्ययन करने का पुश्किन को अवसर मिला। जार निकोलस प्रथम का शासनकाल था। पूँजीवादी अपनी विलासिता में लीन थे। दूसरी ओर वन्यक-दासों के साथ वे अत्याचार कर रहे थे। शासन के प्रति विद्रोह की ज्वाला धयकती; लेकिन वह तत्काल ही बुझा दी जाती और अनेक देशभक्त वीर विल्दान हो जाते थे। पुश्किन ने स्वयं अपनी आँखों से सब कुछ देखा था।

बोनजिन उस युग के युवक समाज का व्यंजक प्रतिनिधि था। उसकी शिक्षा कभी जर्मन और कभी फ्रेंच शिक्षक द्वारा हुई थी। उन्नीस वर्ष की अवस्था में वह एक बड़ी सम्पत्ति का मालिक होता है। इस वैभव में उसे वन्धक-दास भी मिलते हैं, जिनकी ओर वह कुछ ध्यान नहीं देता। वह

पीटर्सवर्ग के उच्च जीवन में प्रविष्ट होता है। वह प्रीतिभोजों में सिम्मिन्तित होता है। नाटक-गृहों में भी वह वरावर जाता है। नृत्य-गृह में वह वड़े उत्साह से भाग छेता है; किन्तु वह जीवन से एक निराश युवक की भाँति दिखाई पड़ता है, जिसके ऊपर पूर्ण रूप से 'वायरनिज्म' का प्रभाव पड़ता है।

वह अपनी जमींदारी पर ग्रीष्मकाल व्यतीत करने के लिए वाध्य होता है। वहीं पर एक युवक किव से उसका परिचय होता है। उस किव की शिक्षा जर्मनी में हुई थी और उस पर जर्मन स्वच्छन्दतावाद का पूर्ण प्रभाव था, वे दोनों अपने एक पड़ोसी परिवार से भी परिचित हुए थे। इस परिवार में एक वृद्ध महिला थी। उसकी दो पुत्रियाँ ओलगा और टाटियाना स्वभाव में एक दूसरी से भिन्न थीं। ओलगा एक क्लाहीन युवती थी जो किसी भी प्रश्न में उलझी नहीं दिखाई पड़ती थी और प्रसन्नतापूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। किव उसके प्रेम में उन्मत्त था और दोनों का विवाह शीघ्र ही होनेवाला था।

टाटियाना एक भावुक युवती थी और पुश्किन ने अपनी कला के पूर्ण सीन्दर्य से उसे एक आदर्शमय महिला चित्रित किया है। ओनजिन आरम्भ में उससे प्रभावित होता है। वह उससे प्रेम करने लगती है। लेकिन ओनजिन राजधानी के उच्च वर्ग में अपनी अगणित सफलताओं क परिणाम में एक निराश और अस्त-व्यस्त जीवन ही प्राप्त करता है। वह टाटियाना जैसी ग्रामीण युवती के प्रति विशेष ध्यान नहीं देता। वह अपना प्रेम और भावनाए वड़े सरल और स्पष्ट शब्दों में एक पत्र द्वारा उसे सूचित करती हैं; लेकिन ओनजिन केवल उसका उपहास करता है।

एक दिन एक नृत्य-समारोह में ओनजिन ओलगा के साथ मजाक करता है। ओलगा अपने प्रति ओनजिन की उत्सुकता देखकर प्रसन्न होती है। उमका प्रेमी कवि अपमान अनुभव करता है और अपने मित्र ओनजिन को 'हुएल' लड़ने के लिए प्रस्तुत करता है। ओनजिन द्वन्द्व करता है। कवि की हत्या होती है। अपने कवि मित्र की हत्या करने के पश्चात् ओनजिन उम प्रदेश से चला जाता है।

कई वर्ष वीत जाते हैं। वीमारी से उठने के वाद एक दिन टाटियाना उस गृह में जाती है जहाँ ओनजिन ठहरा हुआ था; लेकिन जीवन के प्रति टाटियाना का कोई आकर्षण नहीं रहता। टाटियाना अपनी माँ के आग्रह पर मास्कों जाती है और वहाँ वह एक वृद्ध सेनापित से विवाह कर लेती है। विवाह के पश्चात् वह पीटसंबर्ग आती है और अधिकारी वर्ग में अपना एक विशेष स्थान बना लेती है। इस वातावरण में ओनजिन उसे देखता है और पहचान नहीं पाता, किन्तु वह उसके प्रेम में लीन हो जाता है। वह उसकी और ध्यान नहीं देती और उसके पत्रों का कोई उत्तर भी नहीं देती है।

एक दिन ओनजिन टाटियाना के घर जाता है। वह देखता है कि टाटियाना उसके पत्रों को पढ़ रही है और आँखों में अश्रु भरे हैं। उसने जो उत्तर दिया था वह इतना मार्मिक और कारुणिक है कि रूसी-साहित्य में इसका विशेष महत्त्व माना जाता है।

'ओनजिन! उस समय में युवती थी और सुन्दरी थी और मेंने तुम्हें प्यार किया था। लेकिन एक ग्राम्य-वाला का प्रेम ओनजिन के लिए तुच्छ था। तुमने मेरी ओन तिनक भी ध्यान नहीं दिया; लेकिन अब एक-एक पग पर तुम मेरा पीछा कर रहे हो, यह इसलिए कि में एक धनी महिला के रूप में हैं और उच्च समाज में मेरा आदर है।'

टाटियाना यह स्वीकार करती है कि वह ओनजिन को प्यार करती है; किन्तु अब जिसके साथ वह वैवाहिक वन्यन में पड़ गई है, उसके प्रति वह अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होगी।

पुश्किन ने टाटियाना के चिरत्र को इतना उज्ज्वल और आदर्शमय चित्रित किया ह कि लागे चलकर सभी रूसी लेखक इस चिरत्र से प्रभावित हुए हैं। टाटियाना जैसी युवती के स्वरूप का विकास ही तुर्गनेव और अन्य रूसी लेखकों की रचनाओं में भली भाँति दिखाई पड़ता है।

पुश्किन ने 'वोरिस गोडोनोफ' नाम का एक ऐतिहासिक नाटक लिखा था। उसने 'कैप्टन्स डाटर' उपन्यास गद्य में लिखा था। रूसी-साहित्य के इतिहास में इस पुस्तक का विशेष महत्त्व माना जाता है।

पुश्किन की स्वतन्त्र विचारधारा किसी वन्यन में नहीं रह सकती थी। पुश्किन ने 'ओड टू लिवरटी' और अन्य अनेक छोटी कविताओं में अपने क्रान्तिकारी विचारों को व्यक्त किया। उसने शासक के प्रति भी व्यंग्य किया था। इसका परिणाम यह हुआ कि १८२० ई० में केवल २० वर्ष की अवस्था में, दक्षिण रूस में वह निर्वासित कर दिया गया। उस समय उसका जीवन अनियंत्रित था और अपनी भावुकता में, कुछ समय के लिए वह भ्रमण करनेवाली 'जिप्सी' जाति की मंडली में सम्मिलित हो गया था। इसके वाद उसे क्रीमिया और काकेशस की यात्रा

करने की आज्ञा मिली। इस काल में किव ने अपनी उत्कृष्ट गीतात्मक कविताओं को जन्म दिया।

१८२४ ई० में ओडेसा में उसका रहना किटन हो गया। इसका प्रमुख कारण यह था कि वहाँ से वह ग्रीस की स्वतन्त्रता के युद्ध में भाग लेने के लिए वायरन के साथ सिम्मिलत होना चाहता था। इस घटना से अंग्रेज किव वायरन से उसकी घनिष्ठता का पिरचय मिलता है। जार द्वारा तत्काल ही उसे आज्ञा मिली कि वह मध्य रूस में अपनी जमींदारी के स्थान पर निवास करे। पुक्किन ने उस समय अपनी सुन्दर रचनाओं का निर्माण किया।

दिसम्बर १८२५ ई० में जब सेण्ट पीटर्संबर्ग में विद्रोह फैला, उस समय पुश्किन अपनी जमींदारी में ही रहता था, अन्यथा अपने अनेक मित्रों के साथ उसका जीवन भी साइबेरिया के निर्वासन में ही समाप्त हो जाता। उसने अपने निवासस्थान पर गुप्त पुलिस के पहुँचने के पहले ही सावधानी से अपने सभी पत्रों को अग्नि की गोद में सम्पित कर दिया था। इसलिए उसके विरुद्ध कोई प्रमाण नहीं मिल सका। इस घटना का प्रभाव जार के ऊपर ऐसा पड़ा कि प्रसन्न होकर उसने उसे सेण्ट पीटर्सवर्ग आने का आदेश दिया। पुश्किन मुक्त तो हुआ, किन्तु उसकी कविताओं का परीक्षण स्वयं जार करता था कि कहीं उनमें कोई आपत्तिजनक भावनाएँ तो नहीं हैं। कुछ समय वाद राजभवन में उसे एक अधिकारी का पद प्राप्त हुआ; किन्तु पुश्किन वहाँ के जीवन से सन्तुष्ट नहीं था।

पुश्किन को आरम्भ से ही उच्च वर्ग के लोगों का जीवन अध्ययन करने का अवसर मिला था, किन्तु जीवन-यात्रा समाप्त करने के पूर्व उसकी विचार-घाराएँ परिवर्तित हो गई थीं। धनी और सभ्य लोगों के विलासी-जीवन का वर्णन कैसे शोभा देता जब कि उस वर्ग के लोगों द्वारा चन्धक-किसान दासों के ऊपर भयानक अत्याचारों का आक्रमण हो रहा था। दूसरी और शासन की निरंकुणता ने जनता को भयभीत और त्रस्त कर दिया था।

पुष्तिन ने केथराइन द्वितीय के शासनकाल में होनेवाले किसान-विद्रोह का जब ऐतिहासिक विवरण लिखा, उस समय किसानों का वास्तविक जीवन और उनकी विपत्तियों का भी वह अनुभव करने लगा था। राष्ट्र के भविष्य का प्रध्न उमें पहले में अधिक विस्तृत दिखाई पड़ा। उसका विध्याम था कि वह समय आवेगा जब इस अपनी निद्रा से जागरित होगा और प्रमन्ना का प्रभान उसके सम्मुख होगा। पुश्किन के 'केपटनस् डाटर' और 'हिस्ट्री आफ पगाचेव' नाम की अपनी लिखी दोनों पुस्तकों में किसान-विद्रोह का ऐतिहासिक वर्णन किया है। पुश्किन ने ही गोगल की 'डेड सोल्स' का कथानक वतलाया था।

पुश्किन ने जीवन का अन्त बहुत रहस्यपूर्ण रहा। वह एक 'डुएल' में मारा गया। इस सम्बन्ध में दो मत हैं। एक का कथन है कि अपनी पत्नी के कारण उसे द्वन्द्व में लड़ना पड़ा। दूसरे का विश्वास है कि जार के कुचकों द्वारा उसे इस द्वन्द्व में अपना जीवन समर्पित करना पड़ा। जनता में उत्तेजना न फैले इसलिए जार ने आज्ञा दी थी कि उसका शबक्त संस्कार गुप्त रूप से ही किया जाय। जो हो, केवल ३७ वर्ष की अवस्थामें पुश्किन इस संसार से चला गया था।



# ह्मगो

(१८०२–१८८५ ई०)

विकटर ह्यूगो का पिता नेपोलियन की सेना में जेनरल था। विकटर ह्यूगो जब ग्यारह वर्ष का था उस समय उसने नेपोलियन को पेरिस की सड़कों से जाते हुए देखा था। उसने लिखा है कि उस समय मेरा आकर्षण उस जनता के प्रति नहीं था जो गाती-वजाती हुई वादशाह के साथ चल रही थी, विल्क अपनी वीरता से परिपूर्ण स्वयं शासक का व्यक्तित्व ही मेरे ग्राकर्षण का विषय था।

ह्यूगो की माता का राज-वंश के प्रति विशेष आदर और सम्मान था। यही कारण था कि माता और पिता का प्रभाव बालक पर भी पड़ा और विकटर ह्यूगो राज्य के प्रति प्रेम रखने लगा। माता-पिता के अव्यवस्थित जीवन के कारण वालक विकटर ह्यूगो की शिक्षा की उचित व्यवस्था नहीं हुई। वह एक नगर से दूसरे नगर में शिक्षा पाता रहा। इस तरह पेरिस, वोडों और मेडरिड में उसका अध्ययन चलता रहा। सरकारी नौकरी के कारण विकटर ह्यूगो के पिता की वदली एक स्थान से दूसरे स्थान पर होती रही। मेडरिड के गवर्नर होने के परचात जब उसका पिता पेरिस में एक सम्मानित जेनरल के पद पर आया तभी से विकटर ह्यूगो की शिक्षा व्यवस्थित रूप से हो सकी। परिणाम यह हुआ कि निश्चित रूप से किसी विषय का अध्ययन न कर प्रत्येक विषय का साधारण ज्ञान उसे प्राप्त हुआ। उसकी माता ने अपनी एक परिचिता से कहा—सचमुच यह सभी विषयों का साधारण ज्ञान रखता है।

विक्टर ने तेरह वर्ष की अवस्था में महाकवि वर्जिल की कुछ कविताओं का अनुवाद किया था। स्कूल की काव्य-प्रतियोगिता में उसे प्रथम पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। उसने अपने विद्यार्थी-जीवन में ही वीर-काव्य, एक नाटक और एक उपन्यास लिख डाला था। उसके शिक्षकों का विश्वास था कि वह असावारण प्रतिभावान् है।

१९ वर्ष की अवस्था में एडली नाम की एक युवती से उसका विवाह हुआ। विवाह के वाद ही उसके जीवन में रोमांस आरम्भ हुआ। सुख-दु:स में उलझी हुई उसकी भावकता विकसित होती रही। विकटर ह्यूगों के नाटक 'हेरनानी' ने अत्यन्त कीलाहल उत्पन्न' किया। इस नाटक के प्रदर्शन के वाद मनःकिल्पत साहित्य के समर्थक और शास्त्रीय साहित्य के पक्षपातियों म युद्ध छिड़ गया। ह्यूगों ने इस नाटक के सम्वन्ध में घोषणा की—मेने इस नाटक में सभी प्राचीन नियमों और सिद्धान्तों का उल्लंघन किया है। मेने सीन्दर्य पर ढेंके हुए पुराने आवरण को नष्ट कर दिया है और अब, आगे चलकर, लेखक स्वतन्त्र होंगे। उन्हें नियमों के वन्धन में न पड़ना होगा।

ह्यूगों का यह नाटक अत्यन्त सफल हुआ। वह जनता में विशेष सम्मान की दृष्टि से देखा जाने लगा। इसके वाद उसने 'नात्री-डेम-डी-पेरिस' नाम का उपन्यास लिखा। केवल छ: मास में ही उसने इस उपन्यास को लिग्यकर समाप्त किया था।

१९३० ई० की राज्यकान्ति में परिवर्तन हुआ। चार्ल्स दशम को राज्यन्याग करना पड़ा। लुड्स फिलिए गद्दी पर वैठा। इसी समय से ज्यागों लोकतन्त्री बना। उसने जनता का सिक्रय पक्ष लिया। १८४८ ई० की कान्ति में उसने भाग लिया था। उस समय उसने अपने जीवन तक की परवाह न की थी। तीन रातें उसने जगकर भूज-प्यास से त्रस्त होकर व्यतीत की थीं। उपर वह जनता के विद्रोह में सिम्मिलित था, इधर स्वयं उसके मकान पर जनता ने आक्रमण कर दिया था। विद्रोहियों के नेता ने जब विकटर ग्रूगों के कमरे में प्रवेदा किया तो 'ला मिजरेवल' के कुछ हस्तिलिसित पृष्ठ विद्यरे पड़े थे। उसे पढ़कर ही उसे विक्वास हुआ कि लेखक भी उसी के पथ का है।

स्मा ने 'ला मिजरेवल' उपन्यास को पेरिस में लिखना आरम्भ किया था; लेकिन फुछ ही समय बाद नेपोलियन तृतीय के प्रति विद्रोह करने के कारण वह गुनंसी नाम के टापू में निर्वासित कर दिया गया और वहीं पर उसने उसे समाप्त किया। दुर्भाग्य ने एक साथ ही आक्रमण किया था। उसकी एक लड़की नदी में डूबकर मर गई थी और दूसरी का असमय में ही देहान्त हो गया। उसकी तीसरी पुत्री अपने असफल प्रेम में पागल हो गई थी। इस तरह की पारिवारिक दुर्घटनाओं के वातावरण में 'ला मिजरेवल' की रचना हुई।

'टा मिजरेवल' मानव जीवन की अत्यन्त कारुणिक कहानी है। लेखक ने मृत्यु के आतंक के मध्य में जीवन-कुमुम प्राप्त किया था।

जीवन-मुनुम, आशाहीनों की आशा, निरीहों का जीवन-गान और विपदाग्रस्तों के प्रति भगवान् का असीम प्रेम-यही उसके उपन्यास की आधारियला है। यंत्रणा का दया में और दया का प्रेम में परिवर्तन ही उसकी विशेषता है। जिस दिन यह उपन्यास प्रकाशित हुआ था, कुछ ही घण्टों में उसकी पचास हजार प्रतियाँ पेरिसवालों ने खरीद ली थीं। इसमें सन्देह नहीं कि विकटर ह्यूगो लेखक के रूप में अपने जीवन में पर्याप्त यगस्वी हुआ। उसकी रचनाओं से उसे अत्यधिक धन प्राप्त हुआ।

वृद्धावस्था में भी ह्यूगो की यिनत क्षीण नहीं हुई थी। वह कहता था— 'मेरे उज्ज्वल केशों में वसन्त का प्रेम निवास करता है।' उसका सिद्धान्त था कि दुःख हो मुख के आरम्भ का गायन है। उसके दो पुत्रों का देहान्त हुआ। पत्नी भी चल बसी। इस तरह भयानक आघातों के कारण वह कर्तं व्यशून्य नहीं हुआ। १८७० ई० में जर्मनी ने फांस पर आक्रमण किया। ह्यूगो निर्वासन में था। उसने वड़े ओजस्वी और प्रभावशाली शब्दों में जनता को युद्ध का सामना करने के लिए उत्साहित किया।

अस्सी वर्ष की अवस्था में ह्यूगो का जन्मदिवस पेरिस में वड़े समारोह

से मनाया गया था। फूलों से लदी गाड़ियाँ चली आ रही थीं। पचास हजार वालक-वालिकाएँ गाती और नृत्य करती अपने वूढ़े दादा ह्यूगो के सम्मान में प्रदर्शन कर रही थीं और हजारों मजदूर लेखक का विख्यात राष्ट्रीय गान गा रहे थे।

ह्यूगो की ख्याति और यश अपनी चरम सीमा पर पहुँच चुका था। उसकी चिर-प्रेयसी जुलियट भी वृद्धावस्था में उसका साथ छोड़कर चली गई। अब उसकी एक पगली पुत्री जीवित थी। बूढ़ा लेखक अपने पीत्रों के बीच में घिरा हुआ दिन काट रहा था। जब उसे मृत्यु का आमंत्रण मिला तो उसने बच्चों से कहा—मेरे प्यारे बच्चो, अब में तुम्हें छोड़ रहा हूँ। में अब स्वर्ग के अपने उन स्वर्गीय कुसुमों को देखने जा रहा हूँ। तुम मुझे नहीं देखोगे, लेकिन में सदैव तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हें आशी-वाद दूँगा।

मृत्यु के बाद उसके मित्र उसका शव-संस्कार राजकीय सम्मान के साथ करना चाहते थे, लेकिन ह्यूगो की अन्तिम आकांक्षा थी कि वह गरीवों के किंद्रिस्तान में ही दफन किया जाय। उसने अपना पचास हजार फ्रेंक गरीवों के लिए अपित किया था।

उसका अन्तिम विश्वास था—'मेरे शव-संस्कार के समय चर्च की सभी प्रार्थनाओं का वहिष्कार किया जाय। मैं एकमात्र भगवान् में विश्वास करता हूँ।' फांस में गणतन्त्र का गान करनेवाली आत्मा सदैव के लिए विलीन हो गई।

विकटर ह्यूगो फ्रेंच साहित्य का महारथी था। उसने साहित्य के सभी अंगों की पूर्ति की थी। अपने समय में वह पेरिस में सबसे सुन्दर युवक था। उसका व्यक्तित्व अत्यन्त प्रभावशाली था। उसका कवि-हृदय अत्यन्त भावुक और काल्पनिक था।

इँग्लैण्ड के युगान्तरकारी किव वायरन का उस पर प्रभाव पड़ा था। ह्यूगो ने प्राचीन शास्त्रीय साहित्य का खण्डन करते हुए नवीन स्वच्छन्द साहित्य का निर्माण किया।

योरोपीय साहित्य में ह्यूगो ने प्रथम वार अपराधी श्रेणी के चरित्रों का चित्रण किया है। उसने उपन्यास-संसार के सम्मुख नवीन आदर्श उपस्थित किया।

इस वर्ष (१९५२ ई०) रूस में सर्वत्र ह्यूगो का डेढ़ सी वर्षीय जन्म दिवम बट्टे उत्साह से मनाया गया है। सीवियत रूस की ४४ भाषाओं में ह्यूगो की रचनाओं का अनुवाद प्रकाशित हो चुका है। ार यश अपनी चरम सीमा पर पहुँच चुका था।

गट भी वृद्धावस्था में उसका साथ छोड़कर चली

ाली पुत्री जीवित थी। वूद्धा लेखक अपने पौत्रों के

न काट रहा था। जब उसे मृत्यु का आमंत्रण

से कहा—मेरे प्यारे वच्चो, अब में तुम्हें छोड़

अपने उन स्वर्गीय कुसुमों को देखने जा रहा हूँ।

किन में सदैव तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हें आशी-

मित्र उसका शव-संस्कार राजकीय सम्मान के साथ ह्यूगो की अन्तिम आकांक्षा थी कि वह गरीवों के किया जाय। उसने अपना पचास हजार फ्रेंक गरीबों गा।

श्वास था—'मेरे शव-संस्कार के समय चर्च की सभी क्या जाय। में एकमात्र भगवान् में विश्वास करता हूं।' ा गान करनेवाली आत्मा सदैव के लिए विलीन हो गई। साहित्य का महारयी था। उसने साहित्य के सभी । अपने समय में वह पेरिस में सबसे सुन्दर युवक अत्यन्त प्रभावशाली था। उसका कवि-हृदय अत्यन्त था।

ारकारी किव वायरन का उस पर प्रभाव पड़ा था। शीय साहित्य का खण्डन करते हुए नवीन स्वच्छन्द केया।

में ह्यूगो ने प्रथम वार अपराधी श्रेणी के चरित्रों का उपन्यास-संसार के सम्मुख नवीन आदर्श उपस्थित किया। ई०) रूस में सर्वत्र ह्यूगो का डेढ़ सी वर्षीय जन्म मनाया गया है। सोवियत रूस की ४४ भाषाओं में ग अनुवाद प्रकाशित हो चुका है।



#### गोगल

(१८०१-१८५२ ६०)

मीता के मान भ्यो माहिल का एक तथा यूग आरम्भ होता है।
बोहर की पूर्तक का प्रकाशक जब उस स्थान पर गया, जहाँ गीताल
का कहानी-सबद 'इयनिंग्यू इन ए फार्स निवर डिकानका' कम्योज हो
क्रा या वो उपने देशा कि क्ष्मीजिटर हुँग गई है। उसे आइनमें हुआ
और उपने श्रारण पूछा। 'होरसैन ने उत्तर दिया कि गीताल की पुस्तक
इसनी शुष्तमम्य है कि कम्योज करने समय वे जानी हुँगी किसी सगह नहीं
रोक सनने।

गोन्छ का जन्म पूर्वन के एक छोटे जमीदार के गृह में हुआ था।
पूर्वन के छोगों ता जीवन उस गमय मध्य रूमी भाग से निन्न था।
मध्य रूम की भीति पूर्वन में गृह हैं नहीं थी। वर्गीने और रोगों के बीच
में छोटे-छोटे महान को हुए थे। वहां का दूच्य गुन्दर और रमणीक था।
पूर्वन के छोगों में आधीन काछ से धीरकाव्य और गीतों की परम्परा
धारी आ छही थी। उस गमय में, जब कि वे स्वतन्त्र को नाम के स्त में
उत्तर में गोल और दक्षिण में गुक्ते जाति से पुत्र करने थे। उनकी भाषा
मधुर और मंगीनमय थीं; किन्तु गोगल ने रूमी भाषा में ही अपनी छतियों
का निर्माण किया। गोगल ने रूमी और पूर्वनियन जाति के छोगों में एकता
स्थापित करने में महस्वपूर्ण कार्य किया है।

गोगल की आरम्भिक निक्षा एक प्रामीण छोटे नगर में हुई थी। १९ पर्ग की अवस्था में प्रेज्एट होने के परनान् वह सेण्ट पीटसंवर्ग गया। गोगल की अभिन्तापा भी कि वह रंगमंत्र पर अभिनेता का कार्य करे; किन्तु नाटपशाला के मैनेजर ने उसे निराश किया। उसने अपनी जीविका के लिए राजकीय विभाग में एक कलके का स्थान प्रहण किया।

'डचूमस और उसका पुत्र'—उत्तर मिला। 'लेकिन हम सब लोग इस समय सो रहे हैं।' 'इतनी जल्दी शय्या पर! आलसी आदमी, उठ वैठो।' चार वजे सबेरे पिता और पुत्र वहाँ से अपने घर पहुँचे। पिता ने पुत्र से कहा—वेटा मेरे लिये एक लैम्प ला दो। 'किस लिए'—पुत्र ने पूछा।

'मुझे कुछ कार्य करना है।'—-पिता ने उत्तर दिया।

पिता अपना कार्य करने लगा और पुत्र शयन के लिये चला गया। वह जब उठा, तब प्रभात का समय बीत चुका था। मेज पर तीन पित्र-काओं के लिए तीन लेख रखे हुए थे। डचूमस इस समय शीशे के सम्मुख दाढ़ी बना रहा था और गाता जाता था।

'पापा, तुम्हें कैसा लग रहा है ?'—लड़के ने पूछा। 'एक पुष्प की भाँति स्वच्छ।'—पिता ने उत्तर दिया।

सहसा उसकी आँखें चमक उठों। पिता ने व्यंग्य करते हुए कहा—देखों हम नौजवान लोग उतनी जल्दी नहीं थकते जितनी जल्दी तुम्हारे जैसे वूढ़े थक जाते हैं।

यही वह अदम्य उत्साह, साहस और अथक परिश्रम करने का स्वभाव है, जिसने ड्यूमस जैसे कलाकार का निर्माण किया था।

६८ वर्ष की अवस्था में उस नौजवान लेखक ने अपनी लेखनी को विश्राम दिया। उसका अंतिम प्रेम-सम्बन्ध एक अमेरिकन अभिनेत्री के नाथ हुआ था। किन्तु कुछ समय वाद वह अभिनेत्री घोड़े से गिरकर मर गई थी और उसी के साथ मानो डचूमस की स्फूर्ति ने भी सदैव के लिये विदा ले ली थी।

ड्यूमस अव अपने पुत्र के घर आया। उसने कहा—मेरे वच्ने ! में तुम्हारे यहां मरने के लिए आया हूँ।

इसके वाद वह गंभीर और मीन हो गया। उसके मित्र कभी-कभी दु:गी हृदय मे कहा करते—अब हमारे मित्र ड्यूमस की प्रतिभा का अंत निकट आ गया है।

पुत्र कहना—मेरे पिता की प्रतिभा कभी समाप्त ही नहीं हो सकती।
यदि वह आजकल की भाषा में हम लोगों से वातें नहीं करता है तो
इनका कारण यह है कि वह अनन्त काल की भाषा का ज्ञान प्राप्त करना
जाहना है; किन्तु उधूमस का अंतकाल अब निकट आ गया था। अपने प्रिय
पुत्र के घर पर ही उसका देहान्त हुआ।



#### ગોગાન

(१८०९-१८५२ ई०)

गोगल के साथ रूसी साहित्य का एक नया युग आरम्भ होता है। गोगल की पुस्तक का प्रकाशक जब उस स्थान पर गया, जहां गोगल का कहानी-संग्रह 'इवॉनग्स् इन ए फार्म नियर डिकानका' कम्पोज हो रहा था तो उसने देखा कि कम्पोजिटर हँस रहे हैं। उसे आश्चर्य हुआ और उसने कारण पूछा। फोरमैन ने उत्तर दिया कि गोगल की पुस्तक इतनी हास्यमय है कि कम्पोज करते समय वे अपनी हँसी किसी तरह नहीं रोक सकते।

गोगल का जन्म यूकेन के एक छोटे जमीदार के गृह में हुआ था। यूकेन के लोगों का जीवन उस समय मध्य रूसी भाग से भिन्न था। मध्य रूस की भाँति यूकेन में सड़कें नहीं थी। वगीचे और खेतों के बीच में छोटे-छोटे मकान बने हुए थे। वहाँ का दृश्य सुन्दर और रमणीक था। यूकेन के लोगों में प्राचीन काल से बीरकाव्य और गीतों की परम्परा चली आ रही थी। उस समय से, जब कि वे स्वतन्त्र कोजाक के रूप में उत्तर में पोल और दक्षिण में तुर्क जाति से युद्ध करते थे। उनकी भाषा मधुर और संगीतमय थी; किन्तु गोगल ने रूसी भाषा में ही अपनी कृतियों का निर्माण किया। गोगल ने रूसी और यूकेनियन जाति के लोगों में एकता स्थापित करने में महत्त्वपूर्ण कार्य किया है।

गोगल की आरम्भिक शिक्षा एक ग्रामीण छोटे नगर में हुई थी। १९ वर्ष की अवस्था में ग्रेजुएट होने के पश्चात् वह सेण्ट पीटर्सवर्ग गया। गोगल की अभिलापा थी कि वह रंगमंच पर अभिनेता का कार्य करे; किन्तु नाट्यशाला के मैनेजर ने उसे निराश किया। उसने अपनी जीविका के लिए राजकीय विभाग में एक कलके का स्थान ग्रहण किया।

गोगल के पिता में साहित्यिक प्रतिभा थी। उसने यूक्षेनियन भाषा में कुछ सुखान्त नाटकों की रचना की थी; किन्तु गोगल के बाल्यकाल में ही उसका देहान्त हो गया था। गोगल में भी साहित्यिक रुचि विकित्त हो रही थी। १८३० ई० में गोगल का प्रथम उपन्यास 'सेण्ट जोन्स ईव' एक मासिक पित्रका में प्रकाशित हुआ था। इसमें लेखक ने यूक्षेनियन जीवन का चित्रण किया था।

गोगल जीवन के वास्तविक स्वरूप के चित्रण को ही महत्त्व देता था। उसके निर्मित चरित्र अत्यन्त स्वाभाविक और यथार्थ रूप में प्रकट होते हैं। लेखक की प्रतिभा हास्यरस की ओर जब विकसित हुई तब उसकी रचनाओं में जीवन का दुःखी वातावरण भी उनमें मिश्रित हो गया। इसलिए पुक्तिन ने कहा था कि गोगल के हास्य में अदृश्य अशुकण अन्तर्निहित हैं।

गोगल की सभी कहानियाँ किसानों के जीवन पर नहीं लिखी गई हैं। उसकी कुछ कहानियों में छोटे नगरों के उच्च वर्ग के लोगों का वर्णन है। ऐसी ही एक कहानी है जिसका शीर्पक है— कैसे इवान इवानोविच ने इवान निकिफोरईच से झगड़ा किया? यह एक वड़ी हास्यमय कहानी है। दो पड़ोसी इवानोविच और निकिफोरईच आपस में झगड़ा करते हैं। इस झगड़े का यह कारण होता है कि निकिफोरईच अपने मित्र इवानोविच के पास एक पुरानी वन्दूक देखता है और उसे वह उससे प्राप्त कर लेता है। वदले में उसका मित्र उससे कुछ लेता नहीं। इस पर निकिफोरईच ने कहा कि यदि वह पैसा नहीं लेना चाहता तो वदले में एक सूअर ले ले। इस वात पर उसका मित्र अत्यन्त रुष्ट होकर झगड़ा करता है और कहता है कि भला यह भी सम्भव है कि वन्दूक, जो वीरता की प्रतीक है, के वदले में सूअर लिया जाय! दोनों का झगड़ा इतना वढ़ता है कि एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में जीवन भर भटकते हुए वे दोनों वृद्ध और निर्वन हो जाते हैं।

गोगल ने हास्यरस का एक सुखान्त नाटक 'इन्सपेक्टर जेनरल' लिखा है। यह नाटक इतना हास्यमय है कि दर्शक उसे रंगमंच पर देखकर हँसते-हँसते लोट-पोट हो जाते हैं। इस नाटक से रूसी साहित्य में एक नवीन युग आरम्भ होता है। यह नाटक रूसी ही नहीं, विश्व-साहित्य का एक रत्न माना जाता है। इस वर्ष (१९५२ ई०) सोवियत रूस में गोगल की जयन्ती वड़े उत्साह और समारोह से मनाई गई है। इस अवसर पर समस्त देश में गोगल के नाटकों का प्रदर्शन हुआ। उसके सम्बन्ध में अनेक भाषण हुए। उसकी विशाल प्रतिमा स्थापित हुई और उसकी पुस्तकों का नवीन संस्करण प्रकाशित किया गया। केवल सोवियत-काल में ही लेखक की पुस्तकों के विभिन्न संस्करण, सब मिलाकर, अट्ठारह लाख प्रतियों के हुए।

'इन्सपेक्टर जेनरल' नाटक में लेखक ने शासन के कठपुतले अधिकारी-वर्ग का बहुत ही उपयुक्त अंकन किया है। मूर्खता, अनिभन्नता और विलासिता में लिप्त होकर किस तरह वे जनता का शोषण और उस पर अत्याचार करते हैं, इस पर लेखक ने इतनी कुशलता से व्यंग्य की चुटकियाँ ली है कि हँसी के साथ उनके प्रति घोर घृणा के भाव भी जागरित होते है।

इस नाटक के कारण लेखक को वड़ी किठनाइयों का सामना करना पड़ा था। बहुत प्रयत्न करने पर जार द्वारा नाटक को रंगमंच पर खेलने की आज्ञा मिली थी। लेखक की अन्य पुस्तक 'डेड सोल्स' का प्रयम संस्क-रण समाप्त हो जाने पर दूसरे संस्करण को छापने की आज्ञा किसी तरह भी नहीं मिली थी।

गोगल की कृतियों में 'डेड सोल्स' एक महान् रचना है। इस उपन्यास में वहुत ही साधारण कथा-वस्तु है। जब रूस में गुलामी प्रया प्रचलित थी, उस समय प्रत्येक धनी और सामन्त की प्रवल आकांक्षा रहती थी कि वह सैकड़ों गुलामों का स्वामी बना रहे। उनके ये बन्धक-दास गुलामों की मीति विकते थे।

टीचिकोफ नाम के एक घनी जमींदार ने बड़ी चतुर कल्पना के अनुसार एक नई युक्ति सोच निकाली । प्रति दस या बीस वर्ष में देश के लोगों की जन-गणना होती थी। अन्तिम जन-गणना के अनुसार प्रत्येक गुलाम का स्वामी अपने प्रत्येक गुलाम के लिए निर्धारित कर देने के लिए वाच्य था। उन वन्यक-दासों में जिनकी मृत्यु हो जाती, उन पर भी उन्हें कर देना पड़ता था। इस अनियम से लाभ उठाने के लिए टीचिकोफ मृतक गुलामों को बहुत अल्प मूल्य में खरीदेगा। निश्चय ही गुलामों का स्वामी प्रसन्नता-पूर्वक अपना वोझ हल्का करने के लिए किसी भी मूल्य पर उनका विकय कर देगा। टीचिकोफ जब दो-तीन सी इन काल्पनिक दासों को खरीद लेगा तब इस के दक्षिणी क्षेत्र में कहीं सस्ती जमीन खरीदकर इन मृतक दासों के नामों को कागज पर दर्ज करा देगा। यह कार्य इतनी कुशलता से होगा कि ऐसा प्रतीत होगा कि वास्तव में वे दास उस स्थान पर निवास करते

हैं। इसके पश्चात् टीचिकोफ अपनी इस नवीन प्रकार की रियासत को 'स्टेट लैंड लार्ड वैंक' में रेहन कर पर्याप्त धन प्राप्त कर लेगा।

अपने इन्हीं विचारों को पूर्ण करने के प्रयत्न में टीचिकोफ एक प्रान्तीय नगर में जाता है। वहां वह सभी प्रमुख अधिकारियों से मिलता है।

गोगल ने अपने पात्र का इतना सजीव चरित्र-चित्रण किया है कि नचमुच पड़ते समय उस पात्र की आकृति आँखीं के सम्मुख उपस्थित हो जाती है।

टीचिकोफ पहले गवर्नर से मिलता है, इसके पश्चात् छोटे गवर्नर, मिजस्ट्रेट, पुलिस के प्रधान आदि सभी अधिकारियों के प्रति वह सम्मान प्रकट करता है। फिर भी उसे सन्तोप नहीं होता और वह साधारण अधिकारियों तक के यहां पहुँचता है। नगर का कोई भी शासन-विभाग में प्रमुख कार्य करनेवाला व्यक्ति उसकी दृष्टि से छूट नहीं जाता है। वह प्रत्येक के प्रति नम्रता और चापलूसी से वातें करता है। गवर्नर से बातें करते समय उसने कहा कि नगर में प्रवेश करते समय मुझे ऐसा विस्वास हुआ कि में स्वगं में आ गया हूँ। नगर की सड़कों मखमल की तरह मुन्दर है। इसी तरह सभी को उसने लम्बी-चौड़ी वातें कर प्रसन्न किया। यहां तक कि उन स्टेट कींसिलरों को उसने 'हिज एक्सेलेंसी' कहार सम्बंधित किया जो उस सम्मान के अधिकारी नहीं थे। किन्तु अपनो उन असावधानी के कारण उसने उन्हें मुग्ध कर लिया।

टीचिकोफ जब अपने सम्बन्ध में बातें करता तो अत्यन्त नम्रतापूर्वक करता कि इस संसार में वह एक साधारण व्यक्ति है। केवल सत्य का पब प्रहण करने के कारण उसे अनेक आपदाओं का सामना करना पड़ा और उसके बहुन में अब हो गये। अब वह शान्तिपूर्वक दिन व्यतीत करने के लिए बहुन भे अब हो चित्रकेफ बार्तालाप में इतना निपुण है कि किसी विषय पर कही भी कोई बातचीत चले वह बड़ी चतुरता से उसमें भाग के लिश आ। उसके इस स्वभाव के कारण सभी लोगों ने प्रसन्नता प्रकट की।

मंगर ने अपने इस उपत्यास में कुछ ऐसे चरित्रों का निर्माण किया है, को मनार के मनी पूर्नियादी देशों में आज तक दिखाई पड़ते हैं। ऐसे अब अर्था विभिन्न आर्क्टियों में मनी जातियों में उत्पन्न होते हैं।

भांत केंच नाम के भून्यामी से पहली बार टीचिकोफ मृत आत्माओं है परिदर्भ तो गति गति करता है। यह मेनिकोफ भी विश्वव्यापी श्रेणी का गति है। उन प्रथम बार देशकर धारणा होती है कि वह एक अच्छा आरमी है; जिन्तु अन्त में उसका रूप गुप्त नहीं रहता। वह आनन्द का जीवन व्यतीत करता है। यह अपने किमानों और जमींदारी का तिनक्त भी ध्यान नहीं रखता। सब कुछ मैनेजर के अधीन है। उसके शासन में दासों की अहमन्त दुरंगा होती है।

दीनिकांक मृत आत्माओं को गरीदने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है। उसके संसर्ग में आये हुए अद्गुत चरित्रों को लेखक उपस्थित करना है। व्यिष्मिकन नाम के एक कजूस का इतना मनोबैज्ञानिक चरित्र वित्रक ने प्रस्तुत किया है कि सचमुच उससे अधिक कृषण पात्र का वर्णन विद्य-साहित्य में मिलना कठिन है।

निकोलन प्रथम के पुलिम-पिमाग को भली भांति पिदित या कि गोनल की रचनाओं का रूपी जनता पर विशेष प्रभाव है। उसकी रचनाओं पर प्रथम हीने पर भी 'उँड गोला' की अगणित हस्तिलिखत प्रतियो चितरित होती रहीं। जनता भली भांति जानती थी कि लेखक ने खुलकर गुलामी का विरोध किया है। गोगल पहला लेखक है, जिसने रूस में गुलामी के विरोध में गाहिरियक आन्दोलन खड़ा किया। लेखक ने इस विषय पर अपना व्यक्तिक विचार नहीं प्रकट किया। उसने केवल गुलामों के मालिकों का जीवन-चित्र सामने रना और मालिकों का व्यवहार दातों के प्रति कंमा रहा इसकों भी स्वष्ट किया।

गोगल यदि उन मालिकों के अत्याचार और दासों के प्रति दुव्यंवहार का वर्णन करता तो सम्भवतः उतना प्रभाव न पड़ता जितना दासों के व्यर्भ के परिश्रम और उनका दुक्पयोग दिगाने से हुआ। इसमें सन्देह नहीं कि इन उपन्यास की पढ़कर गुलामी प्रया के प्रति घोर पृणा होती है।

गोगल का माहित्यिक प्रभाव विशेष रूप से पड़ा। आज भी विश्व-साहित्य में उमका एक महान् स्थान है। उसकी कला यथायंवादी है; किन्तु उसमें मानवता की उप्ति के प्रति असीम अभिलापा है। लेखक ने जब अपने हास्यपूर्ण चरियों को उपस्थित किया तब उसका यह उद्देश्य नहीं था कि केवल मानव दुवंलता दिखलाकर हास्य उत्पन्न किया जाय। उसका एकमात्र लक्ष्य था कि मुन्दर और भव्य आकांक्षाओं के उनत शिखर पर मानवता आसीन हो। गोगल की दृष्टि में कला प्रकाश का वह स्तम्भ है जिसके द्वारा उच्च आदर्श प्रदर्शित हो।

गोगल ने रूसी साहित्य में प्रथम बार सामाजिक मूल तत्त्व को सम्मा-नित और महत्त्वपूर्ण स्थान दिया है। अब यह प्रश्न स्पष्ट है कि पुश्किन ने नहीं, गोगल ने ही रूसी उपन्यासों में यथार्थवाद का स्वरूप निर्घारित किया है। टाल्सटाय और तुर्गनेव का भी यही मत है।

प्रायः देखने में आता कि यथार्थवाद के नाम पर लेखक सदैव अञ्लोल और नग्न चित्रण को ही प्रमुखता देते हैं; किन्तु गोगल की कला की विशेषता है कि यथार्थवाद कैसे उच्च आदर्शों की सेवा के उपयोग में सफल हो सकता है।

जीवन के अन्तिम दस वर्ष गोगल के वड़े कप्टमय व्यतीत हुए। उस पर मानसिक रोगों ने आक्रमण किया था। अन्त में दृढ़ धार्मिक विश्वास के साथ, मानवता की मंगल-कामना करते हुए, उसकी जीवन-यात्रा मास्को में समाप्त हुई।

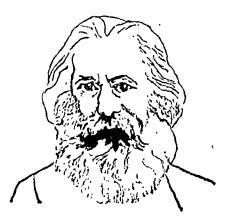

### कार्तमार्वस

(१८१८-१८८३ ई०)

कार्ल मानसं ही एक ऐसा महापुरूप था, जिसने दीन-हीन-त्रस्त मजदूरीं और किमानों के अपने स्वतन्त्र राज्य की कल्पना की थी। संसार में गाझाज्यवाद और पुंजीपतियों का अत्याचार प्राचीन काल से चला आ रहा है; किन्तु उमने छुटकारा पाने का कोई मार्ग नहीं दिखाई पड़ रहा था। मार्ग ने उनने छुटकारा पाने के लिए पथ-प्रदर्शन किया था। वह समस्त विभ हो दामता में मुक्त देखना चाहता था। उसने अपने जीवन में ऐसे सार्थिय का निर्माण किया, जिसके द्वारा मानय-जाति पुंजीवाद के बन्धन से भूत होने हे पद्ध में सफल हो। वह निरन्तर इस और कार्य करता रहा। यह दिक है कि उनके जीवन में उसके मिद्धान्तों को पूर्ण सफलता नहीं

मिली थी; किन्तु आज रूस और चीन उसके स्वप्नों के प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। लेनिन, स्टालिन और माओ ने उसके सिद्धान्तों के अनुसार समाजवादी राज्य की स्थापना की है।

मार्क्स के सिद्धान्तों पर ही समाजवादी साहित्य का जन्म हुआ है। अतएव मार्क्स द्वारा ही विश्व-साहित्य में एक नवीन धारा की उत्पत्ति हुई। इस समाजवादी-यथार्थवाद का प्रवर्तक मार्क्स ही है। साहित्य में राजा की कहानी और धनियों के ऐश्वर्य एवं विलासिता का वर्णन ही प्रमुख अंग रहा है। अव उसका स्थान मानव के प्रतिदिन के जीवन ने ग्रहण किया है। मार्क्स भगवान् में विश्वास नहीं करता था। उसके अनुयायी भगवान के स्थान पर उसके प्रति ही श्रद्धा रखते हैं। यही कारण है कि समाजवादी स्वतन्त्र देशों में सभी स्थानों पर मार्क्स के चित्र की पूजा होती है।

मार्क्स यहूदी था। उसका पिता एक वकील था। उसका परिवार सम्पन्न और शिक्षित था। मार्क्स ने इतिहास और दर्शन का अध्ययन विश्वविद्यालय में समाप्त कर प्रोफेसर होने का निश्चय किया था; किन्तु उसके क्रान्तिकारी विचारों के कारण उसे वह पद नहीं प्राप्त हो सका।

मार्क्स पर हेगल के दर्शन का विशेष प्रभाव पड़ा था। आरम्भ में हेगल के आदर्शवाद का वह पक्षपाती था। इसके पश्चात् विलिन में जिन लोगों ने हेगल के दर्शन से नास्तिक और क्रान्तिकारी तत्त्व निकाला उनके दल में मार्क्स सिम्मिलितं हुआ। उसने राजनीतिक द्वन्द्व में विशेष भाग लिया। १८४२ ई० में क्रान्तिकारी सिद्धान्तों के एक पत्र का वह प्रधान सम्पादक नियुक्त हुआ। उसके सम्पादन में पत्र की नीति प्रजापालित राज्य के सम्वन्य में और भी दृढ़ होती गई।

जर्मनी के प्रगतिशील पत्रों में उस समय मार्क्स द्वारा सम्पादित पत्र का प्रमुख स्थान था। प्रशिया की सरकार के कड़े नियंत्रण में पत्र का चलना कठिन हो गया। अन्त में सरकार की आज्ञा के कारण पत्र बन्द हो गया।

१८४३ ई० में मार्क्स ने अपना विवाह किया। अपनी पत्नी से वाल्य-काल से ही उसकी घनिष्ठता थी। मार्क्स की पत्नी जीवन भर उसके प्रति विश्वसनीय थी। आपित्तकाल में सदैव उसने अपने पित को सहयोग दिया था। वह एक उच्च कुल की मिहला थी और उसके भाई ने प्रशिया की सरकार के मंत्री के पद पर (१८५०-५८ ई०) कार्य किया था। मार्क्स अपनी पत्नी के साथ पेरिस गया। जर्मनी छोड़ने के लिए वह वाष्य किया गया था। अपने दुदिन में भी मानमं अपनी साहित्व-साधना से कभी विमुख नहीं हुआ। परिस्थितियों और मनुओं के कुचकों का आक्रमण भी उसे कभी विचलित नहीं कर सका। यह बीर योद्धा की भांति युद्धक्षेत्र में अपने कर्तव्य का पालन करता रहा।

कार्ल माननं योरोप की अनेक भाषाओं का ज्ञाता था। उसने अपने ग्रन्थों के लिए अन्य भाषा के ग्रन्थों से उदाहरण और प्रमाण के लिए मामग्री एकत्र की थी। उसने जितनी पुस्तकें लिखी हैं, सबमें उनकी विद्वत्ता का परिचय मिलता है। उसने दीन-होन, दुस-दिलत और निराश्रित जनों का एक नयीन मसार बसाया है। उनके लिए कार्यक्रम, उनका क्रम-विकास और उनका राज्य! यही उसका मूल मूल था। प्रमतिशील-साहित्य के अध्ययन के पूर्व कार्ल मानसं के सभी ग्रन्थों को पड़ना आवश्यक है।

माननं और एंगिल्स के पत्र-व्यवहारों का अध्ययन करने पर सभी वातों का रहस्य खुळ जाता है। जन-सामान्य का पक्ष ग्रहण करनेवाळे, उनके आराध्य देव का जीवन आपत्ति और अभाव में समाप्त हुआ। पत्नी की मृत्यु के दो वर्ष वाद आरामकुर्सी पर बैठे हुए बड़ी सान्ति से उसने जीवित संसार को अपना अन्तिम नमस्कार किया।

उसकी मृत्यु के बाद उसके प्यारे मित्र ने उसके अधूरे सभी कार्यों को नमाप्त किया। एंनिल्स ने ही 'केपिटल' के दूसरे और तीसरे भागों को पूर्ण किया था।

ं कार्ल मार्ग्स ने अपने वाद भी समानता का एक प्रत्यक्ष उदाहरण छोड़ा है। लन्दन की हाई-मेट-सेमेटेरी (कब्रिस्तान) में उसकी पत्नी और उसके स्वामिभक्त सेवक की कब्र के पास ही उसकी भी कब्र बनी हुई है।



## तुर्गनेव

(१८१८-१८८३ ई०)

गोगल की मृत्यु पर तुर्गनेव ने एक समवेदना-पूर्ण लेख प्रकाशित किया था। इसके कारण जार की सरकार द्वारा उसे आज्ञा मिली कि वह केवल अपनी जमीदारी में ही निर्वासित रहेगा और किसी भी दूसरे स्थान पर नहीं जा सकेगा। उसके प्रति कड़ा नियंत्रण लगा।

तुर्गनेव एक घनी कुल में उत्पन्न हुआ था। उसकी शिक्षा मास्को, मेण्ट पीटमंबर्ग और वॉलन में हुई थी। शिक्षा समाप्त करने पर एक वयं सरकारी विभाग में कार्य करने के पश्चात् वह सदैव के लिए नौकरी से अलग हो गया। वह स्वतन्त्र प्रकृति का व्यक्ति था, इसलिए किसी भी बन्धन में रहना उसके लिए कठिन था।

तुर्गनेव एक भावुक कवि था। १८४३ ई० में उसकी कविताओं का एक नंग्रह प्रकाशित हुआ था। उसका गद्य भी काव्यमय है। उसकी प्रथम गय-रचना १८४६ ई० में 'ए स्पोर्टस्मैन्स् स्केचेज' प्रकाशित हुई। उन्में ग्रामीण जीवन के छोटे-छोटे यव्द-चित्र है। पुस्तक का शीर्षक भी मेन्सर की कड़ी दृष्टि से बचने के छिए भ्रमपूर्ण रखा गया था। तुर्गनेव की प्रतिमा का पूर्ण विकास उसकी प्रथम कृति में झलकता है। छेखक की यह रचना दास-प्रथा के विरोध में प्रस्तुत हुई थी। छेखक ने उन पात्रों का बोर्पनिय के प्रति के उपस्थित किया है, जो अपने मालिकों द्वारा त्रस्त थे बोर उन मालिकों हे जो अपनी तुच्छता

के कारण अत्यन्त निकृष्ट व्यक्ति ये। इन शब्द-चित्रों में मानव-चरित्रों के निन्न-भिन्न स्वरूपों का वर्णन वास्तविक रूप में हुआ है और साथ ही प्रकृति का वर्णन भी आकर्षक और मुक्दर हुआ है।

जब कोई मानव-समस्या तुर्गनेव के मस्तिष्क में चक्कर काटती थी तब वह उस पर तर्ग नहीं करता था, वह केवल आकृति और दृश्यों में उमे प्रस्तुत करता था।

ठेराक किसी जटिल समस्या पर जब वार्तालाप करता, उस समय भी वह केवल ऐसे राज्य-चित्रों को सम्मुद्ध रखता, जो कभी विस्मृत नहीं होते थे। यही प्रणाली उसकी रचनाओं में भी दिखाई पड़ती है। उसके उपन्यामों में हवी-मुख्य अपने स्थाभाविक रूप में प्रकट होते हैं।

तुगंनेव के उपन्यास कला की दृष्टि से बहुत ही उच्च कोटिके हैं।
यह अपने गुग का सबसे बड़ा उपन्यास-लेखक था। उसके दर्शन और
विपाद के सम्बन्ध में विद्वान् आलोचक जाजं ब्रान्डेस् ने ठीक लिला है—
'तुगंनेव के मस्तिष्क में उदासीनता की एक गहरी धारा बहुती थी और
यही कारण है कि उसकी समस्त कृतियों में बही धारा दिलाई पड़ती है।
तुगंनेव के उपन्यासों में उसका अपना व्यक्तित्व दालकता है और उसका
यह व्यक्तित्व निरचय ही विपादमय है। गोगल की उदासीनता निराशापूर्ण है, अस्टोएईट्स्की उसी भाव को जब व्यक्त करता है, तब उसके
पद-दिलत और पाणी पात्रों के प्रति उसका हृदय उमड़ पड़ता है। टाल्सटाय की उदासीनता भाग्यवाद के धार्मिक रूप में प्रकट होती है। अकेले
तुगंनेव ही एक दार्शनिक है। वह मनुष्य के प्रति प्रेम रखता है।'

जार निकोलस प्रथम का शासन-काल रूस के इतिहास में अन्यकार-पूर्ण वर्ष थे। प्रतिभावान् व्यक्ति प्रायः निराश होकर अपना जीवन काट रहे थे। लेराकों का जीवन दुःसमय था। जब किसी लेखक ने शासन और शासक के प्रति तनिक भी स्वर उच्च किया, तत्काल वह कठिन कारावास का यात्री वन जाता। रूसी लेखकों की रचनाओं में जीवन के प्रति उदा-सीनता का मुख्य कारण यही था।

तुर्गनेव-जैसे, सम्पन्न कुछ में उत्पन्न होनेवाले, कलाकार की गुलामी-प्रया का विरोध करने के कारण सबसे संसर्ग छोड़कर अपनी जमींदारी म एकान्त-वास करना पड़ा। मूल रहस्य तो उसकी विद्रोही भावनाएँ थीं, किन्तु गोगल के सम्बन्ध में लिखे हुए एक लेख पर उसे इतना भीषण दण्ड मिला। १८५२ से १८५५ ई० तक उसका समय निर्वासन में ही ध्यतीत तुआ। इसके चाद भेष जीवन रूम में हटकर विदय में हो उसे काटना पड़ा।

तुर्गनेय ने विदेश में रहकर हमी माहित्य की छोर्भन्य काया। उमर प्रयस्त से सभी प्रमुण हमी लेल के की कृतियों का उन्हाद योग्य को उन्हा भाषाओं में हुआ। उमकी अपनी रचनाओं का भी योगित ने जुट प्रचार हुआ। तुर्गनेय के जीवन-काल में ही उमका निभेग सम्मान जुरा। उट परिस में एक माहित्यिक महारथी के रूप में निभाग करना ना।

फ्रांस के प्रमुख लेखक पलीवेयर, मुपानों, जार्ज नेपा, में हुर जार से उसकी घनिष्ठता थी। पेरिस में उसके यहां नर्जन सहित्यहीं हा जनक घट लगा रहता था। आपस में मतभेद होने पर तुर्गनेत हा निपंप ही सजही मान्य होता था।

तुर्गनेव के उपन्यासों की विशेषता यह है कि उनमें क्या-गर्नु ही विशेष महत्त्व नहीं दिया गया है, उनमें स्वामाधिक गिन मे पाथ अपनं चिरित्र को स्वयं स्पष्ट करते हैं। चिरित्र-नित्रण ही जेनक का मूल उद्देश हैं। लेखक ने इस सम्बन्ध में लिला है कि आरम्भ में वह किसी पाप को जब देखता था तो उसकी पूर्ण आकृति अपने मस्तिष्क में स्थिर कर देना था। फिर धीरे-धीरे वह पात्र सुद ही अपना चिर्त्र स्पष्ट करना जाना था। उसके चरित्र के विकास के लिए यह आवश्यक होता है कि दुमरे पात्रों के साथ उसका सम्बन्ध स्थापित कर उन पर प्रकाश जाना जाय।

तुर्गनेव के चिरित्र-प्रधान उपन्यासों के महत्त्व को पूर्ण रूप से समजने के लिए उसके छः उपन्यासों का पढ़ना आवश्यक हैं। इन उपन्यासों का शीर्पक इस तरह हैं—हिंडन, लीजा, जोन दी ईव, फादर एण्ड सन्म, स्मोक और विजन सोयल।

इन उपन्यासों में किव की प्रतिभा की सम्पूर्ण शिवत दिसाई पड़ती है। इसके अतिरिक्त उस समय (१८४८ से १८७६ ई०) रूस में बुद्धिजीवियों के जीवन की भिन्न-भिन्न अवस्थाओं का वर्णन है। रूस के विकास के इस काल में उसके उन्नत विचारों के प्रतिनिधियों के प्रति लेखक का भाव प्रकट होता है।

रुडिन उपन्यास में लेखक ने एक ऐसी श्रेणी के पात्र को अंकित किया हैं जो उस समय निकोलस प्रथम के राज्यकाल में शिथिल जीवन व्यतीत कर रहा था। अपने इस पात्र के अनेक अवगुणों के साथ भी उसके प्रति लखक की सहानुभूति है।

रुडिन प्रथम बार एक शिक्षित महिला के घर पर दिखाई पड़ता है।

इस महिला के यहां विशिष्ट पुरुषों का सदैव आगमन होता है। वह कान्ति गरी विचारों के प्रति महानुभूति रसती है और सेन्सर द्वारा वृजित पुस्तरुं पृक्ती है। रुडिन वृशी कुशलता से यातें करता है और सभी को मुग्ध कर लेता है। जब यह स्वतन्त्रता और स्वतन्त्र विचार के सम्बन्ध में बोलने लगता है तब उतके शब्द ज्वलन्त और काव्यमय हो उठते हैं। उस महिला की एक पुत्री नटाया, हिला को प्यार करने लगती है।

रिष्टन, नटामा से अवस्था में बड़ी है। प्रेम की चर्चा उसके लिए एक विगत कहानी है। वह कहता है—उस सिंदूर पृक्ष को देखे। पिछले वनन्न की पत्तियां अब तक उसे घेरे हैं और जब तक नवीन पत्तियां नहीं प्रकट होंगी तब तक वे मुरझाकर नहीं गिरेंगी।

नटाशा इसका अयं यह समज्ञती है कि एडिन का पिछला प्रेम तभी मुग्शायेगा जब नयीन प्रेमिका उसका स्थान ग्रहण करेगी। नटाशा अपना प्रेम उसे अपित करती है। यह एक छाया की भांति सदैव उसके साथ रहने के लिए प्रस्तुन होती है। लेकिन एडिन का प्रेम हृदय में नहीं मस्तिष्क में निवास करता है। वह असम्भय समजता है कि नटाशा की मां दोनों के विवाह के लिए आज्ञा देगी। नटाशा सब बन्धन तोड़कर विना किसी की आज्ञा प्राप्त किये हुए भी एडिन को सबस्य समर्पण करती है और पूछती है—अब यया किया जाय?

'अलग होना'—रिडिन ने उत्तर दिया। जो पात्र अपने वार्तालाप में किटन से किटन परिस्थितियों का सामना करने के लिए प्रस्तुत था, वहीं पद्गी ही घटना के कारण विचलित हो जाता है। केवल लम्बी-चौड़ी वार्तें करना ही ऐसे पात्रों की विदोषता है, वे कर्तव्य से सर्देव विमुख रहा करते हैं।

• रुडिन एक बार फिर दिखाई पड़ता है। वह उस समय तक किसी कार्य में नहीं लगा था। वह दरिद्रावस्था में भटकता रहा। एक स्थान से दूसरे स्थान पर निर्वासित होता रहा। अन्त में पेरिस के एक विद्रोह में जसकी मृत्यु होती है।

'लोजा' उपन्यास में लोजा एक ऐसे च्यक्ति को प्यार करती है, जिसका विवाह हो गया था। वह अपनी पत्नी से दुःखित या और यह समझता था कि दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई है, किन्तु एकाएक वह प्रकट होती है। लीजा बीमार होकर अलग होती है। इस उपन्यास में लेखक ने बड़ी निपुणता से पात्रों का चरित्र-चित्रण किया है। लीजा का चरित्र त्यागमय और सरल है।

'ओन दी ईव' उपन्यास में लेखक ने हेलन के रूप में उस श्रेणी की

एक स्त्री का चित्रण किया है, जो हम के उत्थान में महरापूर्ण कार्य करनी है। हेलन अपने घर में सन्तुष्ट नहीं रहती। वह अपने आंवन का उपयोग अच्छे कार्यों में करना चाहती है। कुछ समय के बाद इनमारोक नाम के एक बलगेरिया के निवासी युक्त पर हेलन आक्रिया होती है। इनमारोक दार्शनिक विचारों की जदासीनता में लीन नहीं रहता। वह अपने देश को स्वतन्त्र करने के उद्योग में दृढ़ रहता है ओर बीरलापूर्तक कार्य करना है। उसे जब विश्वास होता है कि वह हेलन पर आमात है, तम वह मास्को छोड़ देना चाहता है। वह हेलन के घर जाना है और अपने निश्चय की उसे सूचना देता है। हेलन दूसरे दिन जाने के पहले एक्यार मेंट कर लेने का आग्रह करती है, लेकन वह चनन नहीं देता है।

हेलन उसकी प्रतीक्षा करती हैं; किन्तु वह आता नहीं है। हेलन उसकी खोज में निकलती हैं। वर्षा और गड़गड़ाहट के कारण हेलन एक विरता-घर में जाती है। वहीं इनसारोफ से भेंट होती हैं। दोनों की आपस में वातें होती है। इनसारोफ को विश्वास होता है कि हेलन को अपनाकर उसकी शक्ति दूनी हो जायगी। वह हेलन को भगवान् और मनुष्य के सम्मुख अपनी पत्नी स्वीकार करता है।

हेलन का चरित्र वड़ा उज्ज्वल है। उसके रूप में उस श्रेणी की एक नारी का दर्शन होता है जो आगे चलकर रूस की स्वतन्त्रता और दुःशी जनता की सहायता में पूर्ण भाग लेती है, जिसे कठोर कारावास और भयानक कष्ट कभी विचलित नहीं कर सकता।

तुर्गनेव के उपन्यासों में 'फादर एण्ड सन्स्' सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इस उपन्यास में एक क्रान्तिकारी वाजरोफ का चिरित्र अत्यन्त आकर्षक चित्रित हुआ है। इसमें पुरानी और नवीन पीड़ी के लोगों की मनोवृत्तियों का वर्णन वहुत ही स्वाभाविक रूप में हुआ है। वाजरोफ निहिलिस्ट विचारों का युवक है। वह डाक्टरी की शिक्षा समाप्त कर अपने मित्र आरकेडी के साथ उसके घर देहात जाता है। आरकेडी की छोटी वहन कत्या से उसका प्रेम हो जाता है। वाजरोफ अपने पिता के घर वापस आता है। कुछ समय वाद एक शव का पोस्टमार्टम करते समय कीटाणुओं से वह न वच सका और अन्त में छूत के कारण उसकी मृत्यु हुई।

इस उपन्यास के कारण दोनों ओर से विरोध हुआ। पुराने लोग कहते कि लेखक स्वयं निहिलिस्ट विचारों का व्यक्ति है और युवकों का मत या कि लेखक ने वाजरोफ के साथ अन्याय किया है। तुर्गनेव ने इस सम्बन्ध में अपना मत स्पष्ट किया है। उसने लिखा या कि मेरे इस उपन्यास में महाकुळीनता के प्रति विरोध है। बाजरोफ का चरित्र-चित्रण मेरे नमस्न उपन्यामों में विशिष्ट है। उसके प्रति मेरो महानुभूति है और में स्वयं उमने प्रेम करता हूँ; लेकिन यदि पाठक उससे प्रभावित नहीं होते तो इसमें मेरी पुटि है। यदि में बाजरोफ में अधिक मिठास भर देता तो निश्चय ही ख्सी युवक मुझसे सन्तुष्ट होते, किन्तु मेने ऐसा नहीं किया।

वास्तव में तुर्गनेय मत्य का पक्षणाती था। वह किसी को प्रसन्न करने के लिए अपने मिद्धान्त से कभी विमुख नहीं हो सकता था। वह जिस पात्र का रूप जैसा देखता था वैसा ही उसका चित्रण करता था। उसका विस्वास था कि पात्र का वास्तविक स्वरूप निर्धारित करने में छेखक को उसके अच्छे और खराव दोनों पक्षों को दिखाना आवश्यक होता है।

नुनंतेय अपने पात्रों के फम-विकास का लेखा उसी तरह रखता था, जैसे पुलिसवाले अपराधी का 'हिस्ट्रीशीट' रखते हैं अथवा गुप्तवर किसी विद्रोही राजनीतिक व्यक्ति के लिए अपनी डायरी भरते हैं।

'स्मोक' उपन्यास में लेखक ने स्सी समाज की, शक्तिशाली श्रेणी की, एक महिला का कलापूर्ण विवरण दिया है। 'विजिन सीयल' में तुर्गनेव ने 'जनता की ओर' बाले आन्दोलन का वर्णन किया है, जो १८७० ई० में आरम्भ हुआ था। तुर्गनेव के उपन्यासों को पढ़ने पर वास्तविक पात्रों के साथ उस समय के रूस की स्थिति का भी अनुभव होता है।

जीवन के पिछले दिनों में फ्रान्तिकारी आन्दोलन के प्रति तुर्गनेव की महानभूति थी। मरने के फुछ मास पूर्व उसका उपन्यास 'ओन दी थूँ म-होल्ड' प्रकाशित हुआ था। इसमें उन महिलाओं की गाया है, जिन्होंने क्रान्तिकारी-आन्दोलन के प्रति अपना जीवन समर्पित किया था।

तुर्गनेय के अन्तिम कुछ वर्ष बहुत कष्ट में व्यतीत हुए। डाक्टरों ने गठिया का निदान किया; किन्तु उसकी रीढ़ की हड्डी में केन्सर था। वह कीच पर ही पड़ा दिन काट रहा था। उसके अन्तिम काल के पश बड़े कारुणिक और उल्लासमय दोनों ही हैं।

तुर्गनेव ने अपने जीवन-काल में अनेक उपन्यास, काव्य-प्रन्थ और कहानियों की रचना की थी। रुग्णावस्था में भी वह अपनी अधूरी पुस्तकों को पूर्ण करना चाहता था; किन्तु विधाता की आज्ञा नहीं थी।



### गुस्तेव क्षोबेयर

(१८२१-१८८० दे०)

पलोबेयर उन कलाकारों में सर्वश्रेष्ठ या, जिन्होंने िहमी भी वस्तु का वर्णन तटस्थ और यथार्थ रूप में किया था। उसकी भाषा में एक ही गति, ताल या शैली नहीं दिखाई पड़ती है। पग-पग पर वह बदलती रहती है। इसमें सन्देह नहीं कि पलोबेयर जो कुछ लिपता था, बड़े परिश्रम से धीरे-धीरे लिखता था। यह इसलिए नहीं कि उसे उपयुक्त शब्द नहीं मिलते थे, अपितु इसलिए कि जीवन भर वह रोमानी और बवार्थ माहित्य में फँसा रहा। वह स्वयं कुछ स्थिर न कर पाया कि वह किस और जाय।

फलोबेयर का जन्म फांस के रुआँ नगर में हुआ था। यह नगर के प्रधान सर्जन का पुत्र था। माता की ओर से यह नोरमेंडी के एक कुलीन वंश का था। पलोबेयर की माँ अपने उच्च वंश पर गर्व करती थी और उसने अपने पुत्र में भी वहीं गर्व भर दिया, जिससे पलोबेयर जनसाधारण के लिए सदैव घृणा का भाव बनाये रहता था। माता की ममता के कारण बचपन से ही फ्लोबेयर विगाड़ दिया गया था। आठ वर्ष की अवस्था तक वह किसी स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं भेजा गया। घर पर ही उसकी शिक्षा होती रही। नी वर्ष की अवस्था में ही गेटे और वायरन की रचनाओं को पढ़ने के वाद उसने लेखक बनने का निश्चय कर लिया था। स्कूल जाने पर वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान न देकर उपन्यास और किवता में ही ब्यस्त रहने लगा। तेरह वर्ष की अवस्था में उसने एक नाटक लिखा, जिसमें वायरन का रेखा-चित्र अंकित किया गया था।

छोटी अवस्था में ही उसके हृदय में घृणा की भावनाएँ जागरित हो गई थी। वह अपने पिता के यहां आये हुए रोगियों की वातें वड़े ध्यान से मुनता था। अल्पावस्था में ही वह भयंकरता, आश्वयं और दूपित मनो- पृत्तियों की ओर प्रवृत्त हुआ। तेरह वर्ष की अवस्था में उसका सर्वप्रयम प्रेम एक अंग्रेज युवती ने हुआ। इसके बाद एक-एक कर इतनी स्त्रियां उनके नम्मुन्य आईं कि उन सबका विवरण देना व्यथे हैं। अपनी एक प्रेमिका को प्रय में उनने लिखा या—यदि में तुम्हें प्रतिदिन देखें तो सम्भव्तः तुमते कम प्रेम करने लगूं। तुम मेरे हृदय के अन्तःकोष्ठों में रहती हो और रिवयार को वहां से निकलती हो।

पनोयंपर की प्रकृति वड़ी विनित्र भी। वह जीवन भर अविवाहित ही रहा। अपने चरित्र से अरुचि होने के कारण उसने 'मादाम बोवारी' उपन्यास की रचना की थी।

१८४० ई० में पलोवेयर के पिता ने उसे कानून पड़ने के लिए पेरिस में जा था। पांच वर्ष अध्ययन के परचात् वह फिर सब कुछ छोड़कर साहित्य-रचना में लग गया। १८४५ ई० में अपनी विध्या माता के साथ वह एओं के पास प्रवास नगर के एक पुराने मकान में रहने लगा। जीवन के अन्त तक वह यही रहा। कभी-कभी अपने मित्रों, तुगेनेव, दोदे, रनां, तेन, गोंकुर, जोला, गोंच्ये से मिलने वह पेरिस जाया करता था।

युवावस्था में फ्लोबेयर एक प्रकार के मिस्तिष्क रोग से पीड़ित था। इसी कारण उसकी प्रतिभा का विकास बाद में हुआ। उसके लिखे हुए पत्रों का अध्ययन करने पर कभी-कभी वह एक सनकी-सा दिखाई पड़ता है। जैसे—में चाहता हूँ कि इस सृष्टि को नष्ट कर दूं और फिर शून्य में लय हो जाऊँ, में जलती हुई हिटुयों के कड़कड़ाने का शब्द सुनना चाहता हूँ, शब से भरी निर्दयों को पार करना चाहता हूँ, घुटने टेके हुए राष्ट्रों को कुचलकर रौंदकर, जाना चाहता हूँ; मैं चंगेज खां, तैमूर लंग और निरो होना चाहता हूँ।

उत्तीसवीं शतान्दी में लेखकों में यह भावना व्याप्त थी कि लेखक या कलाकार होना ही जीवन का एकमात्र मूल्यवान् उद्देश्य है। फ्लोवेयर भी इस भ्रान्ति का शिकार था। वह लेखक और कलाकारों को छोड़कर सभी लोगों पर व्यंग्य कसा करता था। आरम्भ से अन्त तक के अपने पत्रों में वह निरन्तर लेखकों के महत्त्व पर लिखता रहा। अपनी वृद्धावस्था में भी उसने जार्ज सेड को इस प्रकार लिखा—'हम, केवल हम ही अर्थात् के अध्ययन और मनन में ही अपना समय व्यतीत करता था। कारण, उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह सामाजिक आमोद-प्रमोद में सम्मिलित हो सकता।

एक दिन डीस्टोएईव्स्की को एक पत्र मिला, जिसमें उसके पिता की दुःखद मृत्यु का समाचार था। उसके पिता की एक छोटी सी जमीदारी थी। वहीं वह लगान वसूल करने गया था, मार्ग में एक गाड़ी पर जाते हुए कुछ कृपक दासों ने मिलकर उसकी हत्या की थी। उसकी कठोरता के कारण ही गाँव के लोगों का उस पर सम्मिलित आक्रमण हुआ या। डीस्टोएईव्स्की के उपर इस घटना का इतना प्रभाव पड़ा कि पिता की हत्या का समाचार पढ़ते ही उसे मूर्छा आ गई। उसे मृगीका रोग भी था।

अव, असहाय अवस्था में, उसे अपने जीवन-निर्याह का साधन उपलब्ध करना आवश्यक था। अतएव कुछ समय वाद सरकारी इंजिनियरिंग-विभाग में उसकी नियुक्ति हुई। इस कार्य में मन न लगने पर भी जीविका के लिए वाध्य होकर उसे काम करना पड़ता था। दिन का कार्य समाप्त कर रात्रि में वह शिलर, गेटे, वालजाक और रासीन की रचनाएँ पढ़ता था।

वह अपनी लेखनी द्वारा अपनी जीविका उपाजित करने का स्वप्न देख रहा था। उसने अपने जीवन के उलझे विचारों को अपनी लेखनी से लिखना आरम्भ किया। उसे युवावस्था में घोर कप्ट और आपित्तयों का सामना करना पड़ा था। वह मानव स्वभाव के अव्ययन में अग्रसर हुआ। दिर्द्रों के प्रति उसकी सहानुभूति थी। वह उनसे वातें करता, उनके जीवन की रहस्यमयी वातों का पता लगाता। निरीह और अभागे लोगों से वाल्यकाल में ही वह परिचित हो चुका था। अस्पताल में ऐसे लोगों से वह दिल खोलकर वातें किया करता था।

डौस्टोएईव्स्की अंग्रेजी, जर्मन और फेंच भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर चुका था। उसका आरम्भिक कार्य एक पुस्तक का अनुवाद था जो एक प्रकाशन-संस्था के लिए किया गया था। इसके साथ ही वह उस युग के कुछ महान् लेखकों—तुर्गनेव, सोलोगव, टाल्सटाय आदि के—संसर्ग में आया। उसका प्रथम उपन्यास 'पूअर फोक्स' गोगल का अनुकरण था। इस उपन्यास की सफलता और प्रचार देखकर कुछ लेखकों को ईब्या हुई। तुर्गनेव तक ने डीस्टोएईव्स्की के विरोध में एक कविता प्रकाशित की थी।

डीस्टोएईव्स्की का विश्वास था कि जुआ में धन प्राप्त कर, अपनी स्थिति का वह सुधार कर सकेगा, इसलिए जुआ खेलने की प्रवृत्ति उसकी निरन्तर वढ़ती ही गई और इसके कारण उसे भयानक परिस्थितियों का सामना करना पड़ा।

उन दिनों रूस में जार का अत्याचार चरम सीमा पर पहुँच चुका था। जनता त्रस्त थी। शिक्षित समांज भी विलासिता में लीन था। कुछ नव-युवक विद्रोह की भावना जागरित कर रहे थे। डीस्टोएईव्स्की ने ऐसे एक दल का संगठन किया। अन्त में उसे साइवेरिया का निर्वासन हुआ। साइवेरिया का जीवन मृत्यु से भी भयानक था। एक वन्दी निर्वासन का समाचार सुनकर पागल हो गया। दूसरा कहने लगा—'इससे कहीं अच्छा होता यदि में गोली से उड़ा दिया जाता।' इस तरह के जीवन में डीस्टो-एईव्स्की को पदार्पण करना पड़ा।

किसमस की सन्ध्या के समय विन्दियों का दल पिटर-पाल-िकले के वन्दीगृह से साइवेरिया के लिए जानेवाली ट्रेन पकड़ने जा रहा था। हथकड़ी वेड़ी से जकड़ा हुआ डौस्टोएईव्स्की भी उसी दल में चला जा रहा था। मार्ग में एक महिला ने उसे वाइविल की एक पुस्तक भेंट की। वाद में पुस्तक को पढ़ते समय उसमें उसे पचीस रूवल का एक नोट भी मिला था।

. खूनी, पितत और अपराधियों के साथ में मानवता की मंगल-कामना. करने वाले लेखक को भी वही दण्ड प्राप्त हो, यह विचार डौस्टोएईच्स्की के मिस्तप्क में च्याप्त था। उसने वड़ी सहनज्ञीलता से कार्य किया। जो लेखक केवल लेखनी चलाता था, उसे दिन भर शारीरिक कठोर पिरश्रम करना पड़ता था। चार वर्ष के कठिन पिरश्रम से उसे मुक्ति मिली। फिर भी वह स्वतन्त्र नहीं हुआ था। एक सैनिक से एक उच्च सैनिक कर्मचारी के पद पर पहुँचने के बाद ही उसे छुटकारा मिलेगा। यही नियम था। उस जीवन का यथार्थ चित्रण लेखक ने अपनी 'दी हाउस आफ दी डेड' और 'काइम एण्ड पिनशमेंट' नामक पुस्तकों में किया है।

सैनिक जीवन में ही डीस्टोएईब्स्की एक विवाहित स्त्री पर आर्कापत हुआ। यह स्त्री उस कम्पनी के कप्तान की पत्नी थी, जिसमें वह काम करता था। डाक्टरों ने डौस्टोएईब्स्की को आदेश दिया था कि जिस रोग में वह ग्रस्त है, अवस्था ढलनें पर उसका परिणाम घातक होगा। यही कारण था कि डौस्टोएईब्स्की विवाह के वन्धन में नहीं पड़ना चाहता था। लगभग तीस वर्ष की अवस्था में पहली वार वह इस स्त्री के ऊपर आसकत हुआ। बाद में, कप्तान की मृत्यु के पश्चात्, डौस्टोएईब्स्की ने उसकी पत्नी से अपना विवाह किया। उस स्त्री की दयनीय ओर अगहाय अवस्ता के कारण ही वाध्य होकर उसे यह सम्बन्ध करना पड़ा था। आगे चलकर उसका यह वैवाहिक जीवन अत्यन्त कलह और धेदनापूर्ण बना।

डीस्टोएईब्स्की की पत्नी पहले ही रोगिणी थी। दिन पर दिन बीतने लगे और उसका क्षयी का रोग भीपण रूप घारण करना गया। जीवन अत्यन्त वेदना के अन्वकार में छिपा हुआ था। साहुसी लेदाक पत्नी की श्रव्या के समीप बैठकर अपने साहित्य का निर्माण करता रहा। अन्त में अनेक कट् शब्दों और दुर्थवहारों का प्रयोग कर उसकी पत्नी मेरिया चल बनी।

साइवेरिया के निर्वासन से वह मुक्त हो चुका था। जीवन में स्वतंत्रता-पूर्वक चलने का मार्ग उसे दिखाई पड़ा। कटु अनुभवों ने उसका मार्ग-प्रदर्गन किया। उसके विचारों में परिवर्तन हुआ। अब क्रान्ति द्वारा शासन उलटने की उसकी घारणा बदल गई। उसका विश्वास हुआ कि एक शक्तिशालो मानव प्रकट होगा और वही उचित मार्ग-प्रदर्शन करता हुआ मानवता की रक्षा करेगा।

जर्मन दार्शनिक नित्जे ने लिखा है कि केवल डीस्टोएईव्स्की ही एक ऐसा मनोवैज्ञानिक लेखक है, जिसकी रचनाओं से मैंने शिक्षा ग्रहण की है।

डीस्टोएईव्स्की के उपन्यास वड़े कारुणिक हैं। उनमें मानव-जीवन की दु:खद घटनाओं का वर्णन है; लेकिन कभी दु:खद वातावरण में भी उसके पात्र ब्यंग्य और हास्य करते हैं। उसके चित्रित पात्र भले नहीं जा सकते।

मेरिया की मृत्यु के पश्चात् वह सदैव अपने नवीन उपन्यासों में व्यस्त रहा करता था। उसकी भावनाओं को लिखने के लिए एक टाइपिस्ट और स्टेनोग्राफर की आवश्यकता पड़ी। उसने एक पत्र में विज्ञापन प्रकाशित कराया। दूसरे दिन एना ग्रोवेना नाम की एक सुन्दर युवती उसके सम्मुख आई। वह शिक्षित और प्रसन्नचित्त थी। प्रतिदिन वह वोलता जाता और वह लिखती रहती। अन्त में पाँच महीने वाद लेखक ने उसे अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण किया। उनका पारिवारिक जीवन शान्त और मुखी बना। एना ग्रोवेना को एक पुत्र और एक पुत्री उत्पन्न हुई। डीस्टोएईव्स्को को पत्नी ने जो अपनी आत्म-कहानी लिखी है, वह निस्सन्देह उत्कृष्ट रचना है। उसमें प्रेम और सद्भावनाओं का अपूर्व मिश्रण है। उसकी पुत्री ने डीस्टोएईव्स्की का सबसे सुन्दर और प्रामाणिक जीवनचरित्र लिखा है। उसमें उसने वोलशेविकों के विरुद्ध विचार प्रकट किये हैं।

आज से पचीस वर्ष पहले मैंने डौस्टोएईव्स्की के .उपन्यासों का

अध्ययन किया था, किन्तु आँज भी उसके कई पात्र चिर-परिचित से प्रतीत हों। 'ब्रदर्स करामाजोव' लेखक की सर्वोत्तम कृति हैं। संसार के दस सर्वश्रेष्ठ उपन्यासों में इसकी भी गणना है। इसमें लेखक अपनी कला को बड़ी कुशलता से प्रदर्शित करता है। लेखक ने अपने दार्शनिक और धार्मिक विचारों को पात्रों द्वारा व्यक्त किया है।

एक स्थान पर एक डाक्टर अपना विचार प्रकट करता है-में मानवता से प्रेम करता हूँ, लेकिन मैं अपने प्रति आश्चर्य करता हूँ। मानवता के प्रति मेरा प्रेम जितना अधिक होता है, उतना व्यक्तिगत रूप से मानव के प्रति वह प्रेम शिथिल हो जाता है। कभी-कभी में मान-वता के लिए कल्याणकारी सेवाओं की कल्पना करता हूँ। में अपने प्राण तक उत्सर्ग कर सकता हूँ, यदि उसकी सहसा आवश्यकता पड़े; किन्तु ऐसे विचार होते हुए भी मैं किसी भी मनुष्य के साथ दो दिनों तक एक कमरे में नहीं रह सकता। यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। जैसे ही किसी व्यक्ति को म अपने समीप देखता हूँ, मेरी स्वतन्त्रता में वाघा आ पड़ती है। चौवीस घण्टे के अन्दर में सबसे अच्छे आदमी के प्रति घणा करने लगता हूँ। जैसे मुझे वह आदमी भला नहीं लगता जो घण्टों भोजन में लगा देता है, दूसरा वह जो शीत लग जाने पर वार-वार अपनी नाक छिनकता है। मन्प्य जितना ही अधिक मेरे निकट आता है, उतना ही मैं उसके विरुद्ध हो जाता हूँ। लेकिन सदैव ऐसा ही होता है कि जब व्यक्तिगत रूप से में मानव का तिरस्कार करता हुँ, तब मानव के प्रति मेरा असीम प्रेम जागरित होता है।

डौस्टोएईव्स्की ने अपराघी, पापी और हत्यारों के प्रति भी प्रेम और सहानुभूति की भावनाओं को आश्रय दिया है। उसने भगवान् की सृष्टि के सभी जीव-जन्तुओं, पशु-पक्षियों और सृष्टिकर्ता की निर्मित समस्त रचना और उसमें सिकता के एक-एक कण के प्रति प्रेम का संदेश दिया है।

जीवन के पिछले पहर में वह विचारों में लीन होकर मानव के सम्बन्ध में चिन्तन करता रहता था। उसे आश्चर्य होता था कि मनुष्य अपनी समस्त चतुराई में भी कितना मूर्ख रहता है। वह अपने निर्मित अपराधी, मूर्ख, सन्त और भोगी सभी पात्रों से उनकी रहस्यमय जीवन-पहेली का उत्तर माँगता था। वह मार्ग में चलते हुए नर-नारियों को वड़ी गूढ़ दृष्टि से देखता था, उनकी वातें सुनता था। उनकी निराश आकृति, उनकी फीकी हँसी और केवल उनके एक शब्द से लेखक के प्रश्नों का उत्तर मिल जाता था।

डीस्टोएईक्स्की में अपने शराश्री पिता के चरित्र के आधार पर हो 'करामाजीव वर्दस' उपन्यास में बूढ़े करामाजीव का नित्रण किया है जो अत्यन्त दुष्ट और नीच मनोवृत्ति का था। उसके अत्याधारों के कारण अन्त में कृषक-दासों ने उसकी हत्या की।

डीस्टोएईव्स्की का एक उपन्यास 'हाऊस आफ दी डेट' पड़कर रूपरं सम्राट् जार की आंखों से आंसु छलक पड़े थे और उसने साइबेरिया में होनेवाले अन्याय में सुधार किया था।

डौस्टोएईक्स्की का संदेश था कि प्रत्येक मनुष्य के कार्य के लिए समस्त मानवता उत्तरदायी है और समस्त मानवता के कृत्य के लिए प्रत्येक मनुष्य उत्तरदाता है। जीवन का रहस्य यही नहीं है कि मनुष्य एक पीढ़ी से दूगरी पीढ़ी में उत्पन्न होता रहे; उसका महत्त्व इसी में है कि वह कूर से देयदूत के रूप में परिवर्तित हो जाय और पापी से बदलकर सन्त का रूप धारण करे।

सूर्यास्त का समय था। डीस्टोएईव्स्की वैठा हुआ था। सहसा उसके हाग भीग गये थे। उसने देखा रक्त की लालिमा हायों में छा गई थी। फेफड़े से खून गिरा था। 'जीवन से उपेक्षा करना उचित नहीं है और मृत्यु से भयभीत भी नहीं होना चाहिए।' उसके यही वाक्य उसके सम्मुख जैसे अंकित थे। 'यंत्रणा और वेदना द्वारा ही सत्य की उत्पत्ति होती है। यह समुची सृष्टि अन्धकार से प्रकाश में फैलती है।'

भगवान् में उसकी अटल भिक्त थी। दिरद्रों और दुिलयों के हृदय-देवता को वह सम्मान मिला जो किसी सम्राट्को भी रूस में प्राप्त नहीं हुआ था। लाखों आदमी उसकी मृत्यु का समाचार सुनकर एकव हो गयं थे। उसकी अर्थी के साथ सभी वर्ग के लोग थे।

अर्थाभाव में केवल एक गिलास काफी पीकर साहित्य का निर्माण करने-वाले कलाकार का यह सम्मान! तेरी विलहारी है मानव-जाति!!

#### इबसन

(१८२८-१९०६ ई०)

१९वीं शताब्दी में योरोप के नाटकों में क्रान्तिकारी परिवर्तन उपस्थित करने का श्रेय नार्वे के उद्भट नाटककार हैनिरिक इवसन को ही प्राप्त है।

इवसन के पूर्वज समुद्री वेड़े के अध्यक्ष थे। इन लोगों ने स्कीच तथा जर्मन जाति की स्त्रियों से विवाह किये थे, अतः हैनरिक इवसन की नसों में कई जातियों के रक्त का मिश्रण विद्यमान था। इवसन की माता गंभीर तथा तटस्य प्रकृति की महिला थी, अतः उसके संस्कार उसके पुत्र इवसन में भी आ गये थे। इधर इवसन के पिता की प्रकृति आनंदी और परिहास-प्रिय थी; किन्तु उसकी यह परिहास-प्रकृति कभी-कभी वड़ी कटु हो जाया करती थी। जिन लोगों से वह अप्रसन्त हो जाता था, उन्हें वह आड़े हाथों लेता था। अतः उसके परिवार के लोग तथा पड़ोसी भी उससे कुछ भयभीत से ही रहते थे। इवसन में पिता के संस्कार भी थोड़े-बहुत रूप में विद्यमान थे और उन्हों सब संस्कारों से प्रेरित होकर उसने 'दी कीमेडी आफ लव' और 'यंगमेन्स लीग' जैसे नाटकों की रचना की थी।

इयसन का जन्म नार्वे के दक्षिणी भाग में, स्कीन नामक नगर में, हैं आ था। वह अपने माँ-वाप का प्रथम पुत्र था। उसका घर एक वाजार के वीच में था, जहाँ एक ओर गिरजाघर तथा दूसरी ओर दंडस्थान था। पास ही वंदीगृह, पागलखाना और टाउनहाल भी था। इस सब वातावरण का वालक इवसन पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा था। गिरजाघर की पिवतता, दंडस्थान की कठोरता, पागलखाने के भय इत्यादि ने उसे एक विचित्र गंभीर प्रकृति का वना दिया था। फिर भी उसके हृदय में प्रकृति के मनोरम स्थानों के प्रति आकर्षण विद्यमान था।

इवसन एक कुलीन वंश का व्यक्ति था। उसके घर के आस-पास जो लोग रहते थे, उनमें दो ही वर्ग थे। एक धनवान् कुलीनों का और दूसरा सामान्य लोगों का। ऐसी परिस्थिति में कुलीनता की भावना का कुछ अधिक उद्दीप्त हो जाना सर्वथा स्वाभाविक हैं। इवसन के स्वभाव में भी यही भावना व्याप्त हो गई थी। उसके वंशज धनवान् भी थे और कुलीन भी। अपने वाक्-चातुर्यं और मिलनसार स्वभाव के कारण इयसन वहुन में लोगों को अपनी ओर आर्कावत कर लेता था। जो लोग उसके यहाँ आने उनका वह खान-पान से पर्याप्त सत्कार करता था; किन्तु जब उनकी अवस्था आठ वर्ष की थी तब उसे बाध्य होकर अपनी इस उदारता को छोड़ देना पड़ा। उसके पिता का दिवाला निकल गया था और लोगों का हिसाब चुकाने के बाद उनके पास छोटी सी जमींदारी मात्र बच गई थी।

अपनी कीमार्यावस्था में भी वह अपनी असाधारण गंभीरता ने लोगों का ध्यान आकर्षित कर लेता था। जब उसके चार छोटे भाई वहिन बाहर खेलते रहते, तब वह एक छोटे से कमरे में अपने आपको बन्द करके पुस्तकों पढ़ा करता था। चाहे जाड़ा हो चाहे गर्मी, सभी ऋतुओं में उसकी यही दिनचर्या थी। उसके भाई-वहिन इस दशा में उसे प्रायः तंग करते रहते थे। वे लोग उसके दरवाजे पर कंकड़ या वरफ के गोले वनाकर फेंका करते थे। इस पर वह वाहर निकल आता और अपने भाई वहनों को दूर तक खदेड़कर पुनः दरवाजा बन्द करके पढ़ने लगता था।

पुस्तकों के पश्चात् उसके मनोरंजन का साधन जादू के रोल थे।
प्रायः किसी रिववार की संध्या को वह जादू के खेल दिखाने का आयोजन
करता था। पड़ोसी लोग दर्शक वन जाते थे। एक वड़े संदूक के पीछे
खड़ा होकर वह अपने खेलों को दिखाता रहता था। वह अपने छोटे भाई
को संदूक के भीतर छिपा देता, इसके लिए वह पहले से ही अपने भाई को
कुछ इनाम दे देता था। यही नहीं उसका छोटा भाई उससे प्रायः वहुत
सी चीजें ले लिया करता था। वह कहता यदि तुम मुझे पर्याप्त पारितोपिक
न दोगे तो में दर्शकों के सम्मुख तुम्हारा सब भेद खोल दूंगा। इस उर के
कारण वह अपने भाई को सदैव संतुष्ट रखता था। इसमें संदेह नहीं कि
उसके जादू के खेलों से लोगों का वड़ा ही मनोरंजन होता था।

इवसन का प्रथम ऐतिहासिक नाटक 'केटीलिना' है। इस नाटक में इवसन ने अपनी युवावस्था की भावनाओं और अनुभवों को व्यक्त किया है। इस नाटक के प्रमुख पात्र की भावनाएँ वस्तुतः नाटककार की ही भावनाओं का प्रतिविम्ब है।

एक वार इवसन ने अपनी वहिन से कहा था कि उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य अपनी कला को चरमोत्कर्प पर पहुँचाना है।

वहिन ने कहा---और जब तुम अपने इस उद्देश्य में सफल हो जाओगे तब क्या करोगे ?

उसने विश्वास के साथ उत्तर दिया-तब मेरे जीवन का अंत हो जायगा।

इवसन को 'केटीलिना' के प्रकाशन के लिए न तो कोई प्रकाशक मिला और न उसे खेलने के लिए कोई नाटक-मंडली ही तैयार हुई। मित्रों के उत्साह दिलाने से इवसन ने उसे स्वयं प्रकाशित किया; किन्तु उसकी केवल ३० प्रतियाँ विकों। एक दिन अर्थाभाव और भूखे पेट की यन्त्रणा से व्यथित होकर उसने गुदड़ीवाले के हाथ अपनी पुस्तक की सब प्रतियाँ वेच दी। यह भी भाग्य की विडंवना है कि इवसन की पुस्तक इस प्रकार रही कागजों के भाव में विकी।

लगभग २० वर्ष की अवस्था में इवसन की कवित्व-शक्ति का भी पर्याप्त विकास हो गया था; परतु उसकी उस समय की कविता में नैराश्य, उदासीनता इत्यादि का रंग कुछ अधिक गहरा हो गया है। इवसन की यह निराशावादी मनोवृत्ति आगे चलकर उसकी रचनाओं में और भी अधिक आभासित होने लगती हैं। उसकी मनोवृत्ति केवल शुभ्र ज्योत्स्ना की रमणीयृता में ही नहीं रमती, प्रत्युत भीपण झंझावात से युक्त किसी भयानक रात्रि की कालिमा भी उसे उतना ही आकर्षित करती है।

इवसन स्त्रियों के वीच में पहुँचकर वड़ा गंभीर हो जाता था। उसकी यह गंभीरता यद्यपि कुछ स्त्रियों को आक्चर्यान्वित भी करती थी; परन्तु अधिकांश स्त्रियाँ उसके इस स्वभाव के कारण तटस्थ ही रहा करती थीं।

१८६६ ई० में उसे नार्वे की पार्लियामेंट की ओर से, उसके लेखों और कृतियों के लिए, पेंशन मिलनी आरंभ हुई। यह एक पुरस्कार था जो उपर्युक्त पार्लियामेंट देश के ख्यातिप्राप्त लेखकों को प्रदान किया करती थी। जब इवसन को यह पारितोषिक प्रदान करने का प्रस्ताव उपस्थित हुआ तब कुछ लोगों ने इवसन का विरोध भी किया था। उनकी धारणा थी कि नार्वे के पादरियों और वर्च के विरोध में लिखनेवाले लेखक को यह पुरस्कार न मिलना चाहिए। परन्तु अंत में यह पुरस्कार इवसन को वहुमत से प्राप्त हुआ।

इवसन ने भ्रमण भी पर्याप्त किया था। वह रोम, ड्रेसडन, वियेना इत्यादि स्थानों में घूमता रहा। इस पुरस्कार के कारण तथा प्रकाशकों द्वारा अधिक घन मिलने से ही उसे भ्रमण की सुविधा मिली थी। १० वर्ष वाद पुनः वह अपने देश में कुछ महीनों के लिए छौटा। इवसन की स्याति वढ़ जाने से अब नार्वे में भी उसके प्रति लोगों की श्रद्धा जागरित हो उटी थी। अतः अपने देश में उसका पूर्ण स्वागत हुआ।

इवसन अपनी पुस्तकों में वरावर संशोधन करता रहता था। उसकी लिखी हुई पुस्तकों के प्रथम संस्करण से द्वितीय संस्करण में इतना अधिक

अंतर उपस्थित हो जाता था कि दूसरा संस्करण एक नवीन वस्तु सा प्रतीत होने लगता था।

इयसन की शैली का विकास वर्षों की साधना का परिणाम था। उसकी आरिम्भक रचनाओं में भावानुभूति का प्राधान्य है। आगे चलकर उनमें जातीय भावनाओं का समावेश हैं। उसकी शैली का अधिक विकास समास शैली में हुआ। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक भाव भर देने की ओर वह अधिक ध्यान देता था। 'कैटिलीना' के प्रथम प्रकाशन के लगभग २५ वर्ष वाद मानो उस पुस्तक की रजत जयंती के रूप में जो नवीन संस्करण प्रकाशित हुआ था, उसमें तो यह परिवर्तन इतना अधिक आ गया है कि पुराने संस्करण की शायद ही कोई पंक्ति ऐसी है जिसमें कुछ परिवर्तन उपस्थित न हुआ हो। दस वर्षों के परिश्रमण के पश्चात् स्वदेश लीटने में केवल उसकी

दस वर्षों के परिश्रमण के पश्चात् स्वदेश लीटने में केवल उसकी व्यक्तिगत ख्याति ही एक कारण नहीं थी, प्रत्युत उसके हृदय में यह देखने की लालसा भी जागरित हो उठी थी कि अपने देशवासियों के मध्य में उसका व्यक्तिगत स्थान क्या है? इसके अतिरिक्त उसकी कला में भी एक नवीन दृष्टिकोण उपस्थित हो रहा था। यह नवीन दृष्टिकोण 'डी अन्जेस फीर बउ' में सर्वप्रथम दृष्टिगोचर होता है। तर्क और विवेचना से परिपुष्ट ऐतिहासिक नाटक लिखने की प्रवृत्ति मानों पीछे छूटने लगी थी और नित्यप्रित की व्यावहारिक समस्याओं से ओत-प्रोत नाटकों की ओर उसका ध्यान द्रुन गति से आकृष्ट हो रहा था। वह अपने युग के सजीव पात्रों का दिग्दर्शन कराना चाहना था। यह भी एक कारण था, जिससे इवसन के लिए एक वार पुनः नार्षे की भूमि पर कुछ समय के लिए पदापंण करना आवश्यक हो गया था।

मत्य, स्वतंत्रता और प्रेम की नींव पर ही इवसन के साहित्य का प्रासाद निर्मित हुआ है। और यदि इवसन के सम्पूर्ण साहित्य का सम्यक् अनुशालन किया जाय तो यह देखकर सचमुच आश्चर्य होता है कि उसकी छिनियाँ इन मम्बन्ध में कितनी परिपूर्ण हैं। तर्क और विवेचन को लेकर उसका मिलिका अदितीय रूप में अप्रसर हुआ है। उसने अपने पाठकों के सम्मुख जो कुछ उपस्थित किया है, उसमें उसकी कुछ प्राचीन मान्यताएँ भी है और कुछ नवीन अनुभव भी। कहीं-कहीं वह अपनी प्राचीन विचार- भाग को अंदर्भ नवीं दृष्टिकीण के साथ बढ़ता हुआ स्पष्ट दिखाई परा है। इयनन के माहित्य की यही कहियाँ उसके मस्तिष्क के क्रिक भिनात का स्पष्ट देश स्पष्टता है। इयनन के साथ बढ़ता हुआ स्पष्ट दिखाई

सम्बन्ध में जितना सत्य हैं, उतना ही उसके जीवन के सम्बन्ध में भी घटित होता है। प्रेम-परक नाटकों की अपेक्षा उसके ऐतिहासिक नाटक अधिक उत्कृष्ट हैं और ऐतिहासिक नाटकों की अपेक्षा आधुनिक जीवन से सम्बन्धित नाटक अधिक श्रेष्ठ है।

इवसन की कला के उत्तरोत्तर विकास के साथ उसकी शैली में भी एक नृतनता का समावेश हुआ। यह नृतनता स्वाभाविकता से ओत-प्रोत है। इसकी सबसे बड़ी मार्मिक विशेषता यह है कि इसके अनुसार सामान्य नाटकों की भांति इयसन के नाटकों का आरंभ नहीं होता। प्रत्यत जहाँ पर सामान्य नाटकों का अन्त होता है वहीं से इवसन के नाटकों का प्रारम्भ होता है। अन्य सामान्य नाटकों में चाहे मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से कुछ अधिक सामग्री मिल जाय; परन्तु इवसन के नाटकों में जो कलात्मकता है, वह मानव की आत्मा का ही स्पप्टीकरण कर देती है। इसी कलात्मक विशेषता के कारण इवसन अपने पत्रों की गूढ़ से गूढ़ और गुप्त से गुप्त हृदगत भावनाओं को विना स्वगत कयन का आश्रय लिये ही सफलता-पूर्वक व्यक्त कर देता है। इसके अतिरिक्त उसके सम्भाषण उत्तरोत्तर .. अधिक प्राकृतिक और स्वाभाविक होते चले जाते हैं। अधिकांश नाटकों में यह दोप दिखाई पड़ता है कि पात्र रंगमंच पर आकर थोड़े-बहुत रूप में वही सब बोलने लगते हैं, जो नाटककार चाहता है। इसके सर्वया विप-रीत इवसन के नाटकीय पात्रों का स्वतंत्र अस्तित्व स्पष्टतः परिलक्षित होता है। प्रत्येक पात्र अपनी विशेपता के साथ वोलता है।

इवसन का जीवन शान्त और सुखी था। इवसन को वीमार होते हुए कभी किसी ने नहीं देखा। वृद्धावस्था के साथ शरीर में जो शैथिल्य व्याप्त हो जाता है, उसका भी इवसन पर कोई प्रभाव न था। वह मानों स्वास्थ्य की साक्षात् प्रतिमा था।

उसका वैवाहिक जीवन भी वड़ा मुखी था। नार्वे छोड़ने के पश्चात्, जर्मनी और इटली में वह अपनी पत्नी और पुत्र के साथ आनन्द से रहता था।

इवसन के स्वभाव की एक विशेषता सुव्यवस्था थी। वह जो कार्य करता वह एक व्यवस्थित प्रणाली से होता। यही उसके जीवन की सफलता का रहस्य था। अपने किसी विचार को लिखने के पूर्व भी वह उसपर पर्याप्त मनन कर लेता था। जब वह घूमने जाता, उसी समय वह अपनी नवीनतम रचनाओं पर विचार करता रहता था और पर्याप्त मनन के पश्चात् ही किसी विषय पर वह अपनी लेखनी उठाता था।



# (१८२८-१९१० ई०)

टाल्सटाय ने जीवन का वास्तविक चित्रण करने में अपूर्व सफलता प्राप्त की थी। वह अपने युग का एक महान् लेखक, विचारक और दार्शनिक था। उसके सिद्धान्तों के कारण संसार में एक नवीन प्रणाली और आदर्शों की सृष्टि हुई है।

टाल्सटाय के सम्बन्ध में एक कहानी प्रसिद्ध है। एक दिन तुर्गनेव के साथ टाल्सटाय देहात में भ्रमण कर रहा था। वहाँ उसने देखा कि एक बूड़ा घोड़ा एक निर्जन मैदान में अपने जीवन की अंतिम साँसें गिन रहा है। उसे देखकर टाल्सटाय का कोमल हृदय द्रवीभूत हो गया और उसने तुर्गनेव के सम्मुख अपने हृदय के करुण उद्गार वड़े ही मर्मस्पर्शी शब्दों में अभिव्यक्त कर दिये। उन दिनों डार्विन के नवीन विचार प्रचलित हो चले थे। अतः तुर्गनेव ने उपहास करते हुए कहा—मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारे पूर्वजों में घोड़े का रक्त अवश्य रहा होगा।

टाल्सटाय जिस वस्तु का वर्णन करता, उसका इतना सजीव चित्र उपस्थित कर देता था कि कहीं भी अस्वाभाविकता परिलक्षित न होती थी। जब वह बच्चों का वर्णन करता था, तब मानों वह स्वयं ही एक छोटा बालक बन जाता था। टाल्सटाय की लिखी हुई आत्म-कहानी 'नाइल्डाकुड' और 'ट्वायकुड' में उसी के जीवन की वास्तविक घटनाओं का चित्रण हुआ है। टाल्नटाय का जन्म यन्सा पील्येना में, एक कुलीन वंदा में, हुआ था। यह जब दो वर्ष का था, तब उनकी माता का देहान्त हुआ और जब उनकी आप मों वर्ष की हुई, तब उनके पिता भी संसार में उसे अकेला छोड़कर कले गये। अनः उनकी भिक्षा का प्रबन्ध एक स्त्री द्वारा हुआ जो उनकी सम्बन्धी थी। १५ वर्ष की अवस्था में वह कजान विश्वविद्यालय में भर्ती हुआ। उन समय वह अपनी एक चाची के यहां रहता था। चार वर्षों तक टाल्सटाय इन विश्वविद्यालय में कानून और 'ओरिथन्टल फेक्टी' का अध्ययन करता रहा। १८४७ ई० में, उन्नीस वर्ष की अवस्था में, टाल्सटाय ने विश्वविद्यालय छोड़ दिया और यन्सा पोल्येना की उन्नित के कुछ प्रयोगों में लीन हो गया।

सम्पन्न परिवार में जन्म लेने के कारण उसे ऐस्वर्य की सभी वस्तुएँ उपलब्ध भीं, अवएव उसके योवन के प्रारम्भिक चार वर्ष विलासिता में ब्यवीत हुए। अन्य पनवान् तथा विलासी युवकों की भीति वह भी अपना जीवन ब्यवीत करने लगा; किन्तु भीन्न ही उसे इस प्रकार के जीवन से पृणा हो गई।

१८५१ ई॰ में अपने भाई निकोलस के साथ वह सैनिक शिक्षा के लिए मर्ती हुआ। मैनिक शिक्षा प्राप्त करने के उपरान्त उसकी नियुन्ति कोजाक के एक गाँव में हुई। वहाँ के प्राकृतिक दृश्यों का उस पर विशेष प्रमाव पड़ा। उसकी कल्पना जागत हुई और वहीं उसने अपनी प्रथम कृति 'चाइल्डइड' की रचना की।

टाल्सटाय फांन के विलक्षण लेराक रूसों के दर्शन से भी विशेष प्रभावित था। १६ वर्ष की अवस्था में उसका धर्म से विश्वास हट गया था। प्रकृति ने उसे अपनी ओर आर्कापत किया। रूसो पर उसकी अपार श्रद्धा थी। रूसों के ही सिद्धान्तों के अनुसार उसने अपना आरम्भिक उपन्यास 'ए रशियन लेन्डलाई' लिया।

युद्धकाल में वह पहाज़ें का सीन्दर्य देखने में तल्लीन रहता था। इस नमय उसका जीवन विभिन्न धाराओं में प्रवाहित हो रहा था। वह एक ओर सैनिक जीवन व्यतीत कर रहा था। दूसरी ओर प्रेम की भावनाएँ उसके हृदय में निवास कर रही थीं। अपने सैनिक जीवन में भी वह साहित्य का निर्माण कर रहा था। वाल्यकाल और युद्ध की कहानियाँ, कांमाफ लोगों के मम्बन्ध में उपन्यास, निवन्ध और पत्र उसकी लेखनी में निरंतर प्रमुत हो रहे थे।

साहित्य-साधना में अधिक व्यस्त रहने के कारण टाल्सटाय अपने सैनिक कर्तव्यों की ओर विशेष ध्यान न दे सका। यह सर्वथा स्वाभाविक भी है; क्योंकि जिसकी रुचि निर्माण की ओर होती है वह विध्वंस की ओर आकृष्ट हो भी कैसे सकता है? २४ वर्ष की अवस्था में उसने 'दी इन-वेजन' लिखा। इस पुस्तक में उसने युद्ध के विरुद्ध प्रथम वार अपने विचार प्रकट किये।

१८५३ ई० में रूस ने तुर्की के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया था। टाल्सटाय ने इस युद्ध में सिक्रय भाग लिया; किन्तु युद्ध में भीषण संहार और मानवता के सर्वनाश को देखकर उसका हृदय युद्ध से विरत हो उठा था। उसने वहुत पहले ही युद्ध के सम्वन्ध में तीन पुस्तकें लिखी थी। उसने स्पष्ट शब्दों में लिखा था कि संसार के शासक अपनी प्रजा को केवल तोप का भोजन बना रहे हैं। ५ मार्च १८५५ ई० के दिन उसने अपनी डायरी में भी लिखा था—'मेरे हृदय में यह भावना प्रवल हो गई है। में अपने समस्त जीवन को इस नवीन धर्म के लिये उत्सर्ग कर दूंगा। यह धर्म अप्रतिरोध, विश्व-वन्धुत्व और विश्वशान्ति हैं।'

१८५६ ई० में टाल्सटाय सेना छोड़कर सेंटपीटर्सवर्ग (लेनिनग्रेड) आया। उसकी ख्याति तो सर्वत्र फेल ही चुकी थी, अतः नगर के सभी प्रमुख कलाकारों ने उसका स्वागत किया। ये लेखक और कलाकार प्रायः उच्च वर्ग के लिए ही साहित्य-रचना करते थे तथा सर्वसाधारण को अधि- क्षित समझकर हीन दृष्टि से देखते थे। टाल्सटाय का विचार इसके सर्वथा विपरीत था। उसके लिए साहित्य ही धर्म था, अतः सौन्दर्य और बुद्धि का पवित्र संदेश यह सभी के लिए समान रूप से ग्रहणीय समझता था। इस कारण उसने कितपय विशिष्ट लोगों के लिए न लिखकर सदैव मनुष्य मात्र के लिए ही लिखा।

टाल्सटाय साधारण मनुष्यों के जीवन से पूर्णतः परिचित न था। उच्च कुल में होने के कारण उसे सामान्य जनता के संपर्क में रहने का अवसर भी नहीं मिला था; अतः सामान्य जनता के निकट पहुँचकर अनुभव प्राप्त करना उसने अतीव आवश्यक समझा।

टाल्सटाय ने यन्सा पोल्येना में किसानों के लिए एक स्कूल खोला।
वह रूम में प्रचलित शिक्षाक्रम का विरोधी था। उसका सिद्धान्त था
कि स्वयं वच्चे यह स्पष्ट कर देते हैं कि उन्हें कैसी शिक्षा मिलनी चाहिए,
ओर उम प्रकार प्रत्येक वालक की रुचि के अनुसार ही उसकी शिक्षा का
कम होना आवश्यक है। रूसों के विचारों से प्रभावित होकर टाल्सटाय

अपने इस स्कूल में नवीन प्रयोगों के द्वारा ही वालकों को शिक्षा प्रदान करता रहा। टाल्मटाय को इसमें बहुत सफलता मिली। वह कोई कहानी अथपा वर्णन वालकों को मुनाता, और जब उस पाठ के ऊपर वह वच्चों से प्रस्त पूछता तो थे उसके कहे हुए एक-एक शब्द को ज्यों का त्यों दोहरा देते थे। उसके स्कूल में किमी नियम का पालन न होता था। अंत में स्मी नरकार की फूर दृष्टि टाल्सटाय की इस संस्था पर पड़ी। पुलिस ने इस स्कूल और टाल्सटाय के घर की छानवीन की। टाल्सटाय की चाची पर इसका इतना भयानक प्रभाव पड़ा कि तभी से वह बीमार पड़ गई। उन दिनों टाल्सटाय पर पर नहीं था। लीटने पर जब उसे सब समाचार विदित दुए, तब वह बड़ा कोयित तुआ और उसने वादशाह जार के यहाँ यह मूचना भिजवाई कि 'में अपना पिस्तील सदैव भरा हुआ रखता हूँ। जो भी पुलिस अफसर मेरे यहाँ आवेगा वह इसका शिकार होगा।' इस पटना के पश्चात् वह स्कूल बन्द हो गया। टाल्सटाय ने अब सदैव के लिये स्स छोड़कर लन्दन में रहने का निश्चय किया।

१८६२ ई० में टाल्सटाय ने अपना विवाह किया। उसकी पत्नी की आयु केवल सत्तरह वर्ष की थी, और टाल्सटाय की अवस्वा उससे दूनी थी। इन समय वह अपनी जमीदारी की देरा-भाल करते हुए अपना अधिकाश समय साहित्य-रचना में लगा रहा था। टाल्सटाय की पत्नी माहित्य-निर्माण में उसे पूर्ण सहयोग प्रदान करती थी। कभी वह उसे लिखने के लिये उत्साहित करती तो कभी उसकी रचनाओं की पांडुलिप प्रस्तुत करने में तल्लीन रहती थी।

पन्द्रह सोलह वर्षं तक निरंतर परिश्रम करके टाल्सटाय ने 'वार एंड पीस', तथा 'अन्ना करेना' ये दो अमर उपन्यास प्रस्तुत किये। 'वार एंड पीस' मंसार के साहित्य में पहला ऐतिहासिक उपन्यास है, जिसमें युद्ध की भीपणता का चित्र पाठकों की, आँदों के सम्मुख उपस्थित हो जाता है। इस उपन्यास में मानवता की रक्षा के लिए लेखक ने युद्ध का घोर विरोध किया है। इस विशाल उपन्यास में एक सी से अधिक पात्रों का समावेश हुआ है। प्रत्येक पात्र का अपना एक स्वतन्त्र व्यक्तित्व है। टाल्सटाय ने अपने पात्रों का चित्र-चित्रण ऐसा सजीव किया है कि कोई भी पाठक उन पात्रों को जल्दी नहीं भूल सकता।

टाल्सटाय की समस्त रचनाओं में 'अन्ना करेना' सब से अधिक प्रच-िंटत उपन्यास है। आरंभ से अन्त तक इसमें अत्यंत स्वाभाविक दश्यों का





टामस हार्डी धनी कुल का नहीं था। उसका पिता गृह-निर्माण-कार्य में कुशल या और ठेके पर मकान वनवाकर अपनी जीविका उपार्जित करता या।

टामस हार्डी जव उत्पन्न हुआ तव वड़ा दुर्वल और शक्तिहीन था; किन्तु उसका मस्तक विशाले था। डाक्टर ने देखते ही कहा—यह जीवित नहीं ज्ञात होता है।

विद्याता की रचना कि उसे नव्ये वर्ष की अवस्था प्राप्त हुई। पिता ने इस निवंछ वालक को स्कूल भेजना उचित नहीं समझा। हार्डी स्वच्छन्द होकर विचरता था। प्रकृति ही उसकी पाठशाला थी। वह घण्टों झरने के समीप वैठा देखता रहता। वह पेड़ और पशु-पक्षियों की भाषा समझने का प्रयत्न करता था।

नी वर्ष की अवस्था में हार्डी शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्कूल जाने लगा। स्कूल से लौटते समय, एक पत्थर के पुल के मध्य में खड़ा होकर, वह मार्ग में चलनेवाले लोगों का अध्ययन करता था। उसे ऐसा प्रतीत होता कि मानव-आकृति में अत्यन्त रहस्यमयी कहानियाँ छिपी पड़ी हैं।

१६ वर्ष की अवस्था में जब वह ग्रेजुएट हुआ उस समय लैटिन, क्रेंच और अंग्रेजी साहित्य से पूर्ण रूप से परिचित था। शेक्सपीयर के नाटक उसे कण्ठस्थ थे। जीविका के लिए हार्डी ने एक मकान बनानेवाले दपनर में कार्य करना स्वीकार किया। वह मकान का नक्शा बनाता था। उम कार्य में उसकी हिच नहीं थी फिर भी कर्तव्य-पालन से कभी वह विमृत्य नहीं हुआ।

अपने अवकास के समय में हार्डी ग्रीक भाषा का ज्ञान प्राप्त करता रहा। तीन वयों के परिश्रम में उमने होमर और यूनानी नाटककारों की रचनाओं का अध्ययन कर लिया था। प्रकृति ने प्रेरणा दी और टामस हार्जों की दूदय-तंत्री यज उठी। यह कविता करने लगा। उसकी आरम्भिक कविताओं को कोई महत्त्व नहीं मिला। अनेक वर्षों तक सम्मादकों ने उसकी रचनाओं की ओर ध्यान नहीं दिया था। यूड़े होने पर भी हार्डी अपनी कृतियों के विजापन में कुमल नहीं था।

हार्जी का पहला उपन्यास 'डिस्परेट रेमेडोज' १८७१ ई० मे प्रकाशित हुआ था। लेखक ने अपने जीवनकाल में पन्द्रह उपन्यास और अनेक यहानी-सग्रह प्रस्तुत किये थे।

कथा-वस्तु की दृष्टि में हार्जी अत्यन्त कुशल या। अपनी शिल्पी प्रतिमा के कारण उसने अपने उपन्यामों का निर्माण भी प्रवीणता से किया है। अंग्रजी के उपन्याम-लेपकों में उसका महत्वपूर्ण स्थान है। पात्रों के चरित्र-चित्रण में भी वह दक्ष था। वह नियति के चकों में विश्वास करता था। इसलिए उसके चित्रित पात्र-पात्री प्रायः भाग्य की डोर में वँघी रहती है। लेपक ने अपनी रचनाओं में प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन बड़ी सुन्दरता से उपस्थित किया। ऐना प्रतीत होता है जैमे हम स्वयं अपनी आँखों से • सब देल रहे हैं। हार्डी के उपन्यासों में जिन की भावुकता प्रदिश्ति होती है।

हार्जी ने अपना विवाह एक ऐसी स्ती से किया जिसका सामाजिक स्तर उससे उच्च था। संगीत की ओर उसकी रुचि थी और घोड़े पर चढ़ने में वह निपुण थी। हार्जी सदैव पैदल चलना ही पसन्द करता था। अतएव जीवन-यात्रा में दोनों एक ही गित से चलने में असमर्थ थे; लेकिन लेखक ने इसके लिए कभी दुःख नहीं प्रकट किया। वह अपनी स्थिति के अनुमार अपनी पत्नी की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में तत्पर रहता था। अपनी पत्नी के आग्रह पर ही उसने उपन्यासों की रचना की थी।

हार्जी ने स्वयं िलमा है कि मैं उपन्यास कभी भी लिखना नहीं चाहता या; किन्तु परिस्थितियों के कारण मुझे वाध्य होकर उपन्यासों की रचना करनी पड़ी। और इम तरह एक ऐसी स्त्री—जिसका प्रेम उसके पित को प्राप्त नहीं था—के खटखटाने पर अंग्रेजी साहित्य में सर्वेश्रेष्ठ प्रेम-कहानियों निर्मित हुई थी।

हार्टी के उपन्यासों के चरित्र प्रायः असफळ प्रेम के कारण पथिवहीन होकर भटकते दिखाई पड़ते हैं। कोई किसी को प्यार करता है और वह उसे नहीं किसी दूसरे ही को प्यार करता है। यह अभिशाप है कि दोनों कभी आपस में एक दूसरे को प्यार नहीं करते। यही लेखक का प्रधान लक्ष्य है। हार्डी के उपन्यासों में व्यंग्य और दया की प्रधानता है। स्वर्ग के प्रति व्यंग्य और मनुष्य के लिए दया ही उसका मूल रहस्य है।

अपनी आरम्भिक कृतियों में लेखक विवातां के प्रति असन्तोप प्रकट करता है। इसिलये कि वह अपनी सृष्टि के प्राणियों को दुःख भोगने के लिए छोड़ देता है और उन पर ध्यान नहीं देता। आगे चलकर वह भगवान् से हटकर मनुष्य को दोप देता है। वह समझता है कि मनुष्य के भाग्य का दोप नहीं है; किन्तु स्वयं उसकी दुर्वलताएँ ही उसके विपरीत हो जाती हैं। इसके पश्चात् वह समाज को ही अपराधी ठहराता है, जिसके कारण व्यक्ति को यंत्रणा और वेदना के असहा आक्रमण में उलझना पड़ता है।

वृद्धावस्था में समाज के प्रति लेखक का द्वन्द्व और भी तीव्र हो उठा था। उसका एकमात्र विश्वास था कि समाज ही व्यक्ति के असीम कन्दन का कारण है। लेखक के दर्शन का वास्तविक स्वरूप 'टेस' नाम के उपन्यास में स्पप्ट होता है।

देस का पिता आवारा था। किसी तरह उसे यह जात हो गया था कि वह एक प्रतिष्ठित कुल का वंशज है। अतएव वह अपनी पुत्री का विवाह एक सम्पन्न कुल में करना चाहता था। देस स्वयं अपनी जीविका उपाजित करती थी। एलेक नाम के एक सुन्दर युवक से उसका सम्बन्ध हो जाता है। वह नीच मनोवृत्ति का था। अन्त में एक सन्तान उत्पन्न हुई। उस यच्चे की नी मृत्यु हो गई। देस फिर अपने घर वापस आती है। वह फिर अपनी जीविका के लिए कार्य करती है। अब क्लेयर नाम के एक युवक ने उमका प्रेम होता है। दोनों की घनिष्ठता बहती है।

जब विषय अपना प्रम प्रकट करता है, तब देस में इतना साहस नहीं होंगा कि घट अपनी पिछली जीवन-कहानी उसे सुना सके। विवाह का दिन ममीग आना है और देस अपने जीवन की घटनाओं का विवरण एक पत्र में दिनकर अपने पित को सूचित करती है; किन्तु भाग्य का खेल! उनका यह पत्र कमरे के मणीचे में छिपा रह जाता है। विवाह के बाद देन को अपना दिला हुआ यह पत्र दिखाई पड़ता है; किन्तु उस समय उनमें नाहम नहीं रहना कि यह उस पत्र को अपने पित के सम्मुख रखें नाह पत्र की दृष्टि ने देनी जाय।

एक दिल उसका पति अपने एक अपराध की घटना मुनाता है। एक

स्त्री से उसका सम्बन्ध हो गया था। ईसके लिए वह अपनी पत्नी से क्षमा-याचना करता है। वह प्रसन्नतापूर्वक उसे क्षमा कर देती है। इसके वाद टेस अपने अपराध का वर्णन करती है। उसका पित इसके लिए उसे किसी तरह क्षमा नहीं करता।

समाज का कठोर नियम! स्त्री कभी पाप नहीं कर सकती। दोनों अलग हो जाते हैं। टेस फिर अपने घंर चली आती है। वह घोर परिश्रम द्वारा अपनी उपार्जित आय से अपने माता-पिता की सहायता करती है।

काम छूट जाने पर भूख और निराशा से टेस के दिन कटते हैं। एक वार वह अपने पित को खोजने निकलती है, लेकिन उसका कोई समाचार नहीं मिलता। अकस्मात् एक दिन एलेक से उसकी भेंट होती है वह उसे अपने साथ रहने का आग्रह करता है। पिता की मृत्यु के वाद अब टेस के सामने जीवन व्यतीत करने का कोई भी साधन नहीं है। अतएव विवश होकर वह एलेक के साथ रहने लगती है।

े टेस सदैव क्लेयर की खोज में रहती है। वह उसका स्वप्न देखा करती थी और क्लेयर भी टेस के लिए विकल था। उसका कोध शान्त हो चुका था और वह अपनी पत्नी को फिर से ग्रहण करना चाहता था।

एक दिन क्लेयर ने टेस को एक सुसज्जित वोर्डिंग हाउस में देखा। उसका जीवन एक विह्य्कृत स्त्री की भाँति कट रहा था। लेखक समाज के कठोर नियम में वँघे उसके भाग्य की रेखाओं का चित्रण करता है कि वे दोनों एक दूसरे के लिए व्यग्न होते हुए भी मिल नहीं सकते।

नगर की सड़क पर एक दिन क्लेयर से टेस की भेंट होती है। वह उसे सूचित करती हैं—मैने उसकी हत्या कर डाली है। उसने तुम्हारे सम्बन्ध में अपशब्दों का प्रयोग किया था। तुम्हें प्राप्त करने का यही एक मार्ग था।

हाथ में हाथ मिलाकर वे दोनों अपने दुःखद दिनों से छुटकारा पाते हैं; लेकिन दूसरे दिन सूर्योदय के समय टेस गिरफ्तार की जाती है।

सूर्य के उदय के साथ ही उसकी आशा का अन्त होता है। वह अपराधी प्रमाणित हुई। उसे मृत्युदण्ड मिला। इस तरह टेस ने सामा-जिक नियम के प्रति अपना ऋण चुकाया।

हार्डी ने स्त्री-चरित्रों के चित्रण में अत्यन्त सफलता प्राप्त की थी। स्त्री-चरित्रों का स्वाभाविक चित्रण और जीवन के प्रति उनकी वास्तविक गति लेखक की विशेषता हैं। लेखक ने अपने पात्र-पात्रियों को जैसा समाज में देखा वैसा ही उपस्थित करने का प्रयत्न नहीं किया है। विधाता ने जैसा मनुष्यों को उत्पन्न किया है, उसी रूप में लेखक ने उन्हें प्रस्तुत किया है।

टेस उपन्यास के प्रकाशन के पश्चात् लेखक की वड़ी कटु आलोचनाएँ हुई। सर्वत्र उसका विरोध हुआ। समाज के स्पष्ट चित्रण को कोई स्वी-कार करना नहीं चाहता था।

जब हार्डी के मित्रों ने उन आलोचनाओं की ओर उसका ध्यान आकर्षित किया तब उसने कहा—में अपनी इस पुस्तक से सन्तुष्ट हूँ। इसमें मैंने अपनी कला को पूर्णतया प्रकट किया है।

लेखक ने अपनी कला का प्रयोग अपने अगले उपन्यास 'जूड' में भी किया। इस उपन्यास के प्रकाशित होते ही अंग्रेजी साहित्य में ज़ैसे तूफान सा उठ गया। लोग लेखक की निन्दा और विरोध करने लगे। समाज अपने नग्न रूप को कैसे देखना स्वीकार करता?

परिणाम यह हुआ कि हार्डी ने दुःखित होकर उपन्यास लिखना ही वन्द कर दिया। उसने कहा—में समझता था कि में वृद्धिमान् पाठकों के लिए लिखता हूँ।

अन्त में हार्डी काव्य-रचना करने लगा। उसका विचार था—मेरी कविताओं से किसी को आधात नहीं होगा, क्योंकि कोई उसे पढ़ने का कब्ट नहीं करेगा।

हार्डी ने अपनी गीतात्मक कित्ताओं का संग्रह आठ भागों में प्रकाशित कराया। इसके अतिरिक्त उसने नेपोलियन के जीवन पर भी नाटकीय कित्ता की रचना की। वास्तव में हुआ भी ऐसा ही, लोगों ने उसकी कित्ताएँ नहीं पढ़ीं; किन्तु उसकी ख्याति निरन्तर बढ़ती ही गई।

दुर्भाग्य से उसकी पत्नी का देहान्त हो गया। लेखक के जीवन में रोमांस का अभाव दीखता है। वह शान्तिपूर्ण अपने निवासस्थान में दिन व्यतीत करता रहा। पत्नी की मृत्यु के वाद उसका जीवन शिथिल हो गया। उसे जीवन-संचार के लिए एक नारी की आवश्यकता प्रतीत हुई। ७४ वर्ष की अवस्था म ३५ वर्ष की एक स्त्री से उसने फिर विवाह किया। इसमें-सन्देह नहीं कि श्रीमती हार्डी अपने पति की स्याति और यश से आकर्षित हुई थीं।

जीवन-द्वन्द्व में कठिनाइयों के विस्तृत मार्ग पर चलते हुए, विजय प्राप्त करने का संदेश देनेवाले महान् लेखक की जीवन-यात्रा समाप्त होती है। आयु की ऊँची अट्टालिका पर चढ़कर उसने विजय और सम्मान प्राप्त किया था। उसके बाद उसकी विहिष्कृत और जला दी जानेवाली कृतियाँ देगे जोर 'जूट' उसकी सर्वोत्कृष्ट रचनाएँ मानी जाती हैं।



जीला (१८४०-१९०२ ई०)

'नग्न, भ्रष्ट और कुित्सत।' इन शब्दों में जोला के साहित्य की परिभाषा की जाती है; किन्तु स्वयं जोला अपने साहित्य की यथार्यवादी न कहकर प्रकृतिवादी ही कहता था।

१८७४ ई० की बात है। उन दिनों प्रतिमास जोला, पलोवेयर, तुर्गनेव, और दाउदे पेरिस के एक होटल में एकत्र हुआ करते थे। वहाँ वे अपनी आगामी रचनाओं के सम्बन्ध में आपस में विचार-विनिमय करते और साहित्य के जिटल प्रश्नों को हल करते थे। रात सात वजे से वे लोग होटल की मेज के पास बैठ जाते और वारह वजे मध्यरात्रि में होटल छोड़ते थे। इसके बाद तीन चार वजे तक वे पेरिस की सड़कों पर सैर करते रहते थे। तुर्गनेव और दाउदे तो कभी जल्दी भी फ्लोवेयर का साथ छोड़ देते थे; किन्तु जोला फ्लोवेयर को उसके घर तक पहुँचाकर ही बिदा होता था।

फ्लोबेयर कहता—मेरे पुत्र, इस संसार में जो कुछ कहा जा सकता था, वह सब लोगों ने पहले ही कह डाला है, अब उन्हीं वातों की पुनरावृत्ति के अतिरिक्त शेप कुछ कहने के लिए हमारे पास नहीं हैं; लेकिन हमारे लिए उन वातों को अत्यन्त सुन्दर शब्दों में कहना आवश्यक है।

जोला सदैव अपने शिक्षक के आदेशों का पालन करता था। उसने अपने नवीन प्रयोगों को ऐसे सुन्दर शब्दों में उपस्थित किया है कि वे आज तक विश्व में प्रतिब्वनित हो रहे हैं।

जोला में अनेक जातियों के रक्त का मिश्रण था। उसकी दादी ग्रीक और माता फ्रेंच थी। पिता इटालियन था। जोला का पिता इंजीनियर था। वर् नहर विनाग में काम हरता था, जो नहर पहाज़ों से पानी लाकर नगर हो हरा-गरा बनानी नी। उनहां देहान्त असमय में ही हो गया, उस समय जीला ही अवस्था है। के साम वर्ष की थी। उसकी माता निराधित होकर अपने पुत्र ही निन्ता में लीन रहतीथी।

पांच वर्षों तक स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात् गोला कालेज में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा गया। यहाँ वह अपने महुगाठियां से तुतलाकर बोलता था। अपने साथियों के व्यंग्य में निलमिलाकर यह लड़ने के लिए प्रस्तुत हो जाता था। उसके उन्हीं साथियों में पाल जेनी भी था जो आगे चलकर फांस का महान् चित्रकार दुआ।

कालेज के विद्यार्थी जीवन में १३ वर्ष की अवस्था में ही जोला एक लेखक बन गया था। उसने एक उपन्यास और तीन अंकों का एक नाटक लिख डाला था। प्रायः वह अपनी कक्षा को छोउ़कर चला जाता। कालेज की पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था। परीक्षा में उसे शून्य ही प्राप्त होता था। वह प्रायः छूगो, मानटेन, और रेवले की रचनाएँ पढ़ता रहना। इन सब बातों से उसकी माता बड़ी दुखी और निराग रहनी थी। वह अपने पुत्र को अपने पति के समान एक सफल इंजीनियर देखना चाहनी थी; किन्तु उसकी यह आशा कभी पूर्ण नहीं हुई।

२० वर्ष की अवस्था में उसे एक वन्दरगाह में गलक का काम मिला, वहां के जीवन और परिश्रम से वह ऊव उठा। उसने नोकरी छोड़ दी।

जोला प्रतिदिन अपनी आवश्यकताओं से युद्ध कर रहा था। स्वार्थ, तिरस्कार और घृणा की भावनाओं से ओत-प्रोत संसार को देखकर वह क्षुब्ध हो उठता । वह एक ऐसे लोक का स्वप्न देखा करता जिसमें ऐसी दुर्भावनाओं का अस्तित्व न था। इस संसार के लिए वह एक पिवत्र संदेश की सृष्टि करना चाहता था। वह चाहता था कि मानव इस पृथ्वी पर ही स्वर्ग का उपभोग करे। वह एक नई वाइविल देना चाहता था। उसके पेट में क्षुधा की भीषण ज्वाला जल रही थी।

पेरिस में एक दिन उसकी भेंट अपने सहपाठी पाल जेनी से हुई। दोनों की दशा बहुत कुछ एक-सी थी। अब उन दोनों ने मिलकर एक कमरा किराये पर लिया। दोनों साथ रहने लगे। एक ओर जोला अपनी किवताएँ रचता और दूसरी ओर जेनी चित्र बनाता रहता। दुर्भाग्य से दोनों को प्रकाशक नहीं मिलते और न उनकी कृतियों का जनता द्वारा ही आदर

उसका वास्तविक स्वरूप पाठकों के सम्मुख उपस्थित कर देना था। उसके उपन्यासों का खूब प्रचार हुआ। सभ्य मंगार उपपर अपशब्दों की वर्षा करने लगा। लोग उसका विरोध करते और उसे घृणा की दृष्टि से देखते; किन्तु जोला अपनी साधना में अविचल रूप में मंलन्न था।

उसके साहित्य को पढ़नेवाले पाठकों की संत्या वर्ने लगी और गाथ ही जीला को अधिकाधिक धन भी प्राप्त होने लगा। जोला विष्टानार और आवर्श की ओर ध्यान न देकर अपनी स्वच्छन्द गति से नाहित्य निर्माण में अग्रसर हो रहा था। अपने उपन्यासों के पात्रों को ऐसे जीने-जागते रूप में वह पाठकों के सम्मुख रखता था कि कही नाम को भी अस्वाभाविकता न रह जाती थी। आशा, भय, विश्वास, प्रेम, छल, प्रयं-चना इत्यादि विभिन्न मनोवृत्तियों का यथातथ्य निरूपण ही जोला की कला की मार्मिक विशेषता है। समाज का अध्ययन करने के लिए वह मानव-मनोवृत्ति का सूक्ष निरीक्षण करता तथा जिस विषय पर अपनी लेखनी उठाता, उसका पूर्ण ज्ञान भी विभिन्न पुस्तकों से प्राप्त करने में सदैव प्रयत्नशील रहता था। इस प्रकार निरंतर परिथम करके वह टिप्पणियों तैयार करता और तब उन्हीं टिप्पणियों के आधार पर अपने उपन्यासों का निर्माण

जोला के उपन्यास के विषय ये—नियित का उपहास और दिरदों का जीवन। निरीह और आश्रयहीन मनुष्यों का चित्रण करके जोला स्वयं एक घनी लेखक वन गया। अब उसे कोई आर्थिक चिंता न थी। उसका शरीर स्थूल हो गया था; किन्तु वह वचपन से ही वहमी था। उसे कोई रोग नहीं था, परन्तु फिर भी वह अपने आप को रोगी समझता था।

कोई सन्तान न होने के कारण जोला के घर में बच्चों की चहल-पहल न थी। उसकी पत्नी का जीवन भी उदासीन रहा करता था। जोला के घर में जेनी रोजरोट नाम की एक युवती रहती थी। वह स्त्री जोला की प्राइवेट सेकेंटरी थी। उसकी अवस्था केवल २० वर्ष की थी; किन्तु जोला इस समय ५० वर्ष पूर्ण कर चुका था।

जोला ने उस युवती के लिए एक दूसरा घर लिया। दोनों का पारिवारिक जीवन आरम्भ हुआ। सीभाग्य से उन्हें दो सन्तानें हुईं।

जोला की प्रथम पत्नी के जीवन में कोई प्रसन्नता नहीं थी। उसका जीवन चिंता और विद्रोह से व्यतीत हो रहा था। अंत में सहसा उसकी उदारता जाग्रत हो उठी। वह जोला के वच्चों और उनकी माता से स्नेह करने लगी। यह उन लोगों के सुत और सुविधा का विशेष ध्यान रखती। उसी के प्रयत्न से जोला की सन्तानों को कानूनी अधिकार प्राप्त हुए। उसने जीवनपर्यन्त अपने कर्तव्य का पालन किया।

जोला ने अपनी एक पुस्तक प्रथम पत्नी को समर्पित की है, तथा अन्य अपनी प्रेयसी जेनी को। इन दोनों पुस्तकों के समर्पण से जोला की भावनाएँ स्पष्ट होती हैं। जोला ने अन्तिम समय तक 'ध्यारी पत्नी' और 'डार्रालन जेनी' दोनों ही से अपना सम्बन्ध बनाये रखा। दोनों ही के प्रति उसके हृदय में समान प्रेम था।

उन दिनों फांस में एक निरपराध यहूदी केप्टन अल्फेड डेयप्यूस पर मुकदमा चला। जोला ने पुलकर इस मुकदमे का विरोध किया। उसने अनेक आपत्तियां झेली; लेकिन अंत में उसी के प्रयत्न से डेयप्यूस को छुटकारा मिला। सत्य और न्याय के समर्थन में जोला ने संसार के सम्मुख एक उचन उदाहरण उपस्थित किया। उसने फांस के सम्मान की रक्षा की।

ं जोला ने अपने जीवन का कार्य पूरा कर लिया था। ऐसा विश्वास होता है, जैसे जीवन के रंगमंच पर उसका अभिनय समाप्त हो चुका था और अंतिम पूर्वा गिराने के लिए नियति ने घण्टी वजा दी।

उस दिन जोला रात्रि में बहुत देर तक काम करता रहा। सोते समय बह आग बुझाना भूल गया। फलतः कमरे में गदी गैस भर जाने के कारण उसके जीवन का सहसा अंत हो गया।

ं प्रातःकाल जोला की मेज पर पड़े एक अपूर्ण पृष्ठ पर लोगों को ये शब्द लिखे हुए दिखाई दिये—'सत्य द्वारा उच्च और सुखी मानवता का निर्माण करना' और यही जोलां के जीवन-दर्शन का एकमात्र संदेश था।



द्वितीय महायुद्ध के भीषण रक्तपात और मानवता के सर्वनाश का हिटलर एक प्रमुख कारण कहा जाता है; किन्तु हिटलर के व्यक्तित्व को निर्मित करनेवाली विचार-धारा, सर्वविदित नहीं है। वस्तुतः इसे बहुत कम लोग जानते हैं कि हिटलर के व्यक्तित्व का स्रष्टा कीन था?

फेटरिक विलियम नित्जे की कल्पनाओं एवं उसके दार्शनिक सिद्धान्तों ने विश्व में मानसिक क्रान्ति उपस्थित की है। उसकी उग्र विचार-धारा ने जिस भयानक ज्वालामुखी का विस्फोट किया है, उसी का साकार रूप हिटलर था।

नित्जे का जन्म प्रशिया के सेक्सोनी प्रान्त में हुआ था। उसका पिता एक गिरजाघर का अध्यक्ष था, अतः स्वभावतः वह एक धर्मनिष्ठ पुरुष तथा, इसी कारण, एक सम्मानित व्यक्ति था। नित्जे के पूर्व-पुरुष पोल जाति के थें।

यह भी एक विचित्र संयोग की बात है कि जिस दिन सम्राट् फेडरिक विचित्रम चतुर्थ का जन्म हुआ, उसी दिन नित्जे का भी जन्म हुआ था। परी शारण है कि मम्राट् के नाम के साथ नित्जे के नाम का सम्बन्ध और दिन गया था। सम्राट् फेडरिक विखियम चतुर्थ के दरवार में नित्जे कि निना की बड़ी मान-प्रतिष्ठा थी। उसी में उसे धनाभाव भी नहीं था। जिस्ताह के जन्म होने के पूर्व इसी सम्बन्ध के कारण नित्जे के पिता की सार राज हुमारियों के अन्यापन का उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य सींपा भा जा अपने विना की मान-मर्यादा के कारण नित्जे की संसार के रंग-

मंच पर सफलता के साथ प्रवेश करने में वड़ी सहायता मिली। जब नित्जे की आयु छः वर्ष की थी तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। परन्तु पिता का राज-दरवार से सम्बन्ध होने के कारण नित्जे को प्रारम्भिक जीवन में विशेष कठिनाइयाँ नहीं उठानी पड़ीं।

प्रारम्भिक शिक्षा समाप्त होने के पश्चात् नित्जे ने बोन विश्वविद्यालय् में उच्च शिक्षा प्राप्त की। यहाँ नित्जे प्रसिद्ध भाषा-वैज्ञानिक रितसल से विशेष प्रभावित हुआ। धीरे-धीरे नित्जे, रितसल का अत्यन्त प्रिय शिष्य यन गया। कुछ समय पश्चात् जब रितसल की नियुक्ति लेपींजग विश्वविद्यालय में हुई तो नित्जे भी बोन विश्वविद्यालय छोड़कर लेपींजग चला गया। यह परिवर्तन नित्जे के लिए बड़ा ही उपादेय सिद्ध हुआ। यही वह समय है, जब नित्जे का संपर्क अपने युग के बेगनर, रीड और सूपनहर जैसे महान् व्यक्तियों से स्थापित हुआ।

नित्जे के विचार उसके वाल्यकाल में ही पर्याप्त पुष्ट दृष्टिगोचर होते हैं। उसका कहना है—सात वर्ष की छोटी सी अवस्था में ही में यह जानता था कि मुझ पर कभी किसी की बात का प्रभाव नहीं पड़ सकता। अपनी इस धारणा के कारण मुझे कभी किसी ने शोकान्वित भी न देखा होगा। आज भी मेरे हृदय में सभी के प्रति नम्रता विद्यमान है। सामान्यतम व्यक्ति के लिए भी मेरे हृदय में उदारता है। इस भाव में न तो कोई दंभ है और न घृणा। यदि में किसी की अवज्ञा करता हूँ तो इससे यही प्रमाणित होता है कि में घृणा से रहित नहीं हूँ; परन्तु बात तो यह है कि जिनकी धमनियों में शुद्ध रक्त प्रवाहित नहीं होता, उन्हें मेरा अस्तित्व ही अप्रिय होता है। मनुष्य की महानता के सम्बन्ध में तो मेरा सिद्धान्त ही अप्रिय होता है। मनुष्य की महानता के सम्वन्ध में तो मेरा सिद्धान्त ही अप्रिय होता है। भूत, भविष्य, अथवा शाश्वत रूप में, मनुष्य को परिवर्तन की बांछा न करनी चाहिए। मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तो करनी ही चाहिए, साथ ही किसी भी कारण से उन्हें छिपाना भी न चाहिए। आवश्यकताओं के सम्मुख आदर्शवाद प्रवंचना मात्र है।

१३ वर्ष की अवस्था में ही विभिन्न कार्यों के अीचित्य अथवा अनीचित्य के सम्बन्ध में नित्जे के मस्तिष्क में नाना प्रकार के विचार उद्भूत होने लगे थे। शुभाशुभ कर्मों के सम्बन्ध में प्रचलित धारणाओं से उसकी विचार-धारा बहुत कुछ भिन्न थी। अतः अपने प्रथम साहित्यिक निवन्ध में उसने भगवान् को ही बुरे कर्मों का सप्टा सिद्ध किया था।

नित्जे की राजनीतिक विचार-घारा उसके यीवन-काल से ही विकसित

होने लगी थी। इन्हीं दिनों प्रशिया और आस्ट्रिया में युद्ध छिड़ा। इस युद्ध ने उसकी देशभिक्त की भावनाओं को वड़ा ही प्रवल कर दिया था। दो वार उसने सेना में सिम्मिलित होने का प्रयत्न किया; किन्तु आंखों से कुछ कम दिखाई देने के कारण वह सेना में सिम्मिलित न हो सका। १८६७ ई० में सेना-संबन्धी नियम कुछ शिथिल हुए, फलतः नित्जे की एक सैनिक वनने की अदम्य लालसा पूर्ण हुई; किन्तु दुर्भाग्य से इस वार सैनिक शिक्षा प्राप्त करते समय वह घोड़े से गिर गया, जिससे उसके सीने में गहरी चोट आ गई। इस चोट ने उसे सदैव के लिए सैनिक कार्य के अयोग्य वना दिया।

२४ वर्ष की अवस्था में नित्जे वेल विश्वविद्यालय में भाषा-विज्ञान का प्रोफेसर नियुक्त हुआ। इसके लगभग दो वर्ष वाद फ्रांस और प्रशिया में युद्ध छिड़ा। देशभिवत और जनसेवा के भावों से प्रेरित होकर नित्जे एक सैनिक अस्पताल में सेवा का कार्य करने लगा। इन दिनों उसका स्वास्थ्य भी क्षीण हो रहा था। पेट के रोगों से वह वड़ा व्यथित था। वीरे-वीरे शारीरिक और मानसिक कष्टों से वह इतना पराभूत हो गया कि उसे सदैव के लिये अपनी नौकरी भी छोड़ देनी पड़ी।

अपने स्वास्थ्य के मुघरने की आशा से नित्जे ने स्विजरलेंड, इटली आदि देशों में भ्रमण भी किया। वह एक स्थान से दूसरे स्थानों पर जाता; किन्तु सभी स्थानों पर उसे निराश ही होना पड़ता। अपने अनुकूल जलवायु और वातावरण उसे कहीं भी प्राप्त न हो सका। इतना होते हुए भी वह साहित्य-निर्माण में संलग्न था। १८७२ ई०, में उसकी एक महत्त्वपूर्ण रचना 'वर्थ आफ ट्रेजेडी' प्रकाशित हुई। इघर रोग तथा मानसिक वेदना में उसका पीछा न छूटता था। मतभेद के कारण बहुत से मित्रों से भी अनवन हो गई थी। इस अशान्ति में संगीत ही कभी-कभी उसे कुछ शान्ति प्रदान करता था। वह संगीत का प्रेमी था। वेगनर के संपर्क में आने में उमपर संगीत का विशेष प्रभाव पड़ा था।

वेगनर उसका अंतरंग मित्र था; परन्तु उसके विरुद्ध भी उसने अपनी लेगानी का प्रयोग किया, फलतः वह मित्रता भी अब टूट गई। मत-वेगम्य एवं विरोध-प्रदर्शन की अभिरुचि के कारण प्रायः उसके सभी मित्रगण विरोधी वन गये थे। केवल प्रोफोसर ओवरबुक ने ही अंत तक उनका माथ दिया। इन्हीं सब कारणों से उसका जीवन एकान्त में अकेले ही कटना था।

नित्जे वंश-परंपरा और रक्त के प्रभाव का समर्थक था। अपने पिता के जीवन के उतार-चढ़ाव की अपने जीवन से तुलना करते हुए उसने कहा था—मेरे पिता की मृत्यु ३६ वर्ष की आयु में हुई थी। वे कोमल, सहृत्य किन्तु रोगिष्ट थे, मानों उनका जीवन था ही अत्पकाल के लिए। वे जीवन नहीं, प्रत्युत जीवन की गौरवपूर्ण स्मृति-मात्र थे। मेरा स्वास्थ्य भी ठीक उसी आयु में गिरना आरंभ हुआ, जब उनका स्वास्थ्य क्षीण होने लगा था। ३६ वर्ष की आयु में मेरी शक्ति और स्फूर्ति भी न्युनतम हो गई थी। जीवित तो में अभी तक हूँ; परन्तु में अपने सामने तीन पग आगे की वस्तु भी भली भाँति नहीं देख पाता। १८७९ ई० में मेने वेसेल के प्राध्यापक पद से त्याग-पत्र देकर सेन्ट मेरिटंज में ग्रीष्मकाल-पर्यन्त क्षीण छाया के समान जीवन व्यतीत किया। और उसके पश्चात् शीतकाल आने पर—जो कि मेरे जीवन का वड़ा ही दु:खद भाग था—में नौमवर्ग में उदासीन जीवन व्यतीत करता रहा।

जीवत-पर्यन्त नित्जे अविवाहित ही रहा। ४४ वर्ष की अवस्था में उसने लिखा था कि मेरी कोई आकांक्षा नहीं है। सम्मान, स्त्री और धन की अभिलापा से में बहुत दूर हूँ। मेरी इस उदासीनता का कारण इन वस्तुओं का अभाव नहीं है।

शारीरिक और मानिसक जिन परिस्थितियों का उपर्युक्त पंक्तियों में उल्लेख हुआ हैं, उन्होंने नित्जे के जीवन-संबन्धी दृष्टिकोण को एक विशिष्ट रूप प्रदान कर दिया था। जीवन के संघर्ष में संतत संलग्न रहते-रहते उसके हृदय में दृढ़ आत्म-विश्वास हो गया था।

नित्जे का निम्नोक्त कथन उसके इसी आत्म-विश्वास का परिचायक है। एक स्थान पर उसने लिखा है कि, 'मेंने जीवन की उत्कृष्ट तथा सामान्य बहुत सी वातों को एक ऐसे रूप में अनुभव किया है, जिस रूप में सामान्यतः लोग उनका अनुभव नहीं करते। स्वास्थ्य और जीवन की प्रवल लालसा के आधार पर ही मैंने अपने सिद्धान्त निश्चित किये हैं। और में चाहता हूँ कि इसे लोग भलीभाँति समझें। जीवन के उन दिनों में, जब में अत्यधिक निर्वल हो गया था, मैंने निराशावाद को तिलांजिल दे दी थी। आत्मोद्धार की कामना ने मुझे नैराश्य और निधनता के सिद्धान्तों को आत्मसात् न करने दिया। हाँ, तो प्रकृति के श्रेप्ठतम निर्माण मानव को हम कैसे समझें? श्रेप्ठतम मानव हमारी भावनाओं को परितृष्त करता है। मानों वह लकड़ी के एक ऐसे कुन्दे से गढ़ा गया है, जो कठोर

भी है, साथ ही मबुर और सुगंधित भी है। वह केवल उन वस्तुओं का उपमोग करता है, जो उसके लिए उत्तम हैं। और जब इस उत्तमता की सीमा का अतिक्रमण हो जाता है, तव उसके आनंद और इच्छाओं का भी अंत हो जाता है। वह आपत्तियों के निराकरण के हेतु युक्तियाँ निका-लता है। वह जानता है कि आपत्तिजनक घटनाओं से भी कैसे लाभान्वित हुआ जा सकता है। वे सब वस्तुएँ जो उसका संहार नहीं करतीं, उसे अधिक सशक्त बना देती हैं। वह जो देखता-सुनता और अनुभव करता है, उससे स्वभावतः कुछ न कुछ अनुभव प्राप्त कर लेता है। वह चुने हुए सिद्धान्तों का संप्राहक होता है और शेप सव की छोड़ देता है। ऐसा व्यक्ति अपना साथी स्वयं ही होता है। चाहे उसका संसर्ग पुस्तकों से हो चाहे इतर व्यक्तियों अथवा प्राकृतिक दृश्यों से! किन्तु आदर वह उन्हीं वस्तुओं का करता है जिन्हें वह स्वयं चुनता है; अथवा जिन्हें वह स्वीकार करता है और जिन पर उसे विश्वास होता है। सभी प्रकार की उत्तेजनाओं के प्रति उसकी प्रतिक्रिया धीमी होती है। दीर्घकाल तक सावधानी और समझदारी से काम छेते-छेते उसमें यह जो बुद्धिमत्तापूर्ण दीर्घसूत्रता उत्पन्न हो जाती है, उसीसे वह प्रत्येक उत्तेजक परिस्थित का मूल्यांकन करता है और जल्दी उसकी ओर आक्रुप्ट नहीं होता। वह दुर्भाग्य अथवा पाप पर विश्वास नहीं करता। वह दूसरों के साथ और स्वयं अपने आपके साथ भी संतुलन का भाव रखता है। उसे कुछ वातों की उपेक्षा करना भी आता है, और वह इतना सशक्त होता है कि प्रत्येक वात से लाभ उठा लेता है।'

कुछ लोगों का मत है कि नित्जे की रचनाओं में अनगेल प्रलाप के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। उनके विचारानुसार यदि नित्जे की विचार-धारा अधिक प्रचलित हो जाय तो विश्व में प्रलय और सर्वनाश का दृश्य उपस्थित होने में अधिक समय नहीं लगेगा। नित्जे की सर्वश्रेष्ठ रचना 'दम स्पेक जरास्युरिया' है। इस रचना को कुछ लोग भले ही अच्छा न समझें, परन्तु इनमें नंदेह नहीं कि विश्व-साहित्य के इतिहास में इस पुस्तक का स्वतन्य तथा महत्त्वपूर्ण स्थान है। केवल घृणा की दृष्टि से इसे अलग हटा-कर नहीं रमा जा सकता। इस पुस्तक की प्रस्तावना में नित्जे की बहिन ने लिगा है कि—'जरास्युरिया मेरे भाई की निजी रचना है। यह व्यक्तिन जन जनन्य, आगा, निरामा और सुख-दुःख की घटनाओं का इतिहास है। मेरे भाई के मिन्तिष्य में जरास्युरिया की आकृति युवावस्था में स्थापित हो

गई यो। यह जीवन के विभिन्न समय में उसका स्वप्न देखता रहा।' जरास्युरिया के कथानक एवं उसके प्रमुख पात्र पर पारिसयों के अवेस्ता का कुछ प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। जरास्युरिया एक प्रकार के रहस्यवादी धार्मिक विश्वास की स्यापना करता है; जिसे सामान्यतः 'जरोस्तर धर्म' कहते हैं। उपर्युक्त पुस्तक में जिस गृद्ध और सर्ग इत्यादि का उल्लेख है, वे सब फारसी के प्रतीक हैं। नित्ने ने इस प्रकार प्रतीक रूप में अपने संदेश, भावनाओं और सिद्धान्तों की बड़ी कुशलता से अभिव्यक्ति की है।

नित्जे एक महामानव (सुपरमैन) में विश्वास करता था। उसका कहना था कि एक सम्पूर्ण राष्ट्र की विजय-गाथा कैसे गाई जा सकती है ? प्रत्येक राष्ट्र में व्यक्ति की ही प्रधानता पाई जाती है। यूनानियों को विशेष महत्त्व इसी कारण प्राप्त है कि उनके राष्ट्र में अनेक विशिष्ट व्यक्तियों ने जन्म लिया था।

निल्जे का विश्वास था कि महामानव की कल्पना को यथार्थ रूप देने में ही मानव जाति का कल्याण अन्तर्निहित ह । उसकी घारणा थी कि ईसाई धर्म कायरों और पददिलतों के आकोप का परिणाम है। इसी से इम धर्म ने उन सब वातों पर प्रतिबन्ध लगा दिया है जो सुन्दर, परिपुष्ट और दृढ़ता से ओत-प्रोत हैं। वस्तुतः ये सभी गुण शक्ति के आश्रित हैं। अतः इस प्रतिवन्य के परिणामस्वरूप उन सब शक्तियों को, जो जीवन को उन्नत और अग्रसर करने वाली हैं, बहुत अधिक महत्त्व-हीन बना दिया गया है। अब यह आवश्यक हो गया है कि लोगों के सम्मुख ययार्थ मुल्यांकन की एक नवीन कसीटी उपस्थित की जाय। यह कसौटी एक सशक्त, वलिष्ठ और महान् मानव के रूप में होनी चाहिए, जो जीवनी-शिवत से परिपूर्ण और पूर्ण उन्नत हो। यह कसीटी आजकल के उस तथाकथित महामानव से सर्वया भिन्न है जिसके जीवन का उद्देश्य भावनाओं, आशाओं और आकांक्षाओं का दमन मात्र है। महामानव की प्राचीन घारणा ने—जो कि अशक्तों, निर्वलों और कायरों के ही अनुकूल है--जिस प्रकार आज भी अशक्त और निर्वल मानव-जाति को जन्म दिया है, ठीक उसी प्रकार महामानव की यह नवीन कल्पना एक सशक्त वलवान, स्वस्थ और साहसी मानव का निर्माण करेगी, जो स्वयं जीवन का गीरव होगा। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि, इस नवीन सिद्धान्त का प्रमुख सूत्र यह है कि शक्ति के द्वारा उद्भूत और परिचालित सभी यस्तूएँ श्रेष्ठ हैं और निर्वेलता से उत्पन्न सभी वस्तुएँ हेय हैं।

नित्जे की विचार-घारा ठोस तर्कों पर आधारित होते हुए भी ईसाई धर्म के मान्य सिद्धान्तों के प्रतिकूल थी। यही कारण था कि जर्मनी तथा योरोप में अन्यत्र भी, लोग उसे नास्तिक समझने लगे थे। नित्जे पत्र-व्यवहार में दीर्घसूत्री न था। उसके जो पत्र उपलब्ध हैं उनमें भी इस वात का वरावर संकेत मिलता है कि लोग उसे ईसाई धर्म और ईसामसीह का विरोधी समझते थे; किन्तु नित्जे को इसकी चिन्ता न थी। अंत तक उसकी विचार-धारा अक्षुण्ण वनी रही थी। निराशा की भावना से दूर रहने का प्रयत्न करते हुए भी अज्ञात रूप से एक प्रकार की निराशा उसे व्यथित करती रहती थी। विरोधियों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जाती थी, साथ ही उसका स्वास्थ्य भी गिरता जा रहा था। इन सब वातों के होते हुए भी नित्जे अध्ययन, गम्भीर चितन तथा साहित्य-निर्माण में तल्लीन था। जरास्युरिया के प्रथम भाग को उसने केवल १० दिनों में लिख डाला था। इस पुस्तक के शेष तीन भाग भी कमशः इसी प्रकार बहुत थोड़े दिनों में ही लिख डाले गए थे। अतः यहाँ कहना पड़ता है कि किसी अज्ञात शक्ति की प्रेरणा से एक आवेश प्राप्त करके नित्जे ने अपने इस ग्रंथ की रचना की थी। यद्यपि नित्ने ने स्वतः अफलातून की हँसी उड़ाते हुए कहा था कि 'वह किस प्रकार स्वप्न में एक आदेश अथवा प्रेरणा प्राप्त करके अपनी पुस्तकों को लिख डालता था।' परन्तु वास्तव में नित्जे ने भी किसी अज्ञात शक्ति के वल से ही अपने ग्रंथ का निर्माण किया था, अन्यया ऐसी विषम परिस्थितियों में ऐसी गम्भीरता से मौलिक ग्रंथों का प्रणयन कदापि संभव नहीं था।

स्वास्थ्य की क्षीणता और अथक परिश्रम ने नित्जे को अंतिम दिनों में विक्षिप्त कर दिया था। १८८८ ई० के अंत में नित्जे का मस्तिष्क विक्वत होने लगा था। अंतिम दिनों में उसके अनेक पत्रों में इस विक्षिप्त दशा का स्पष्ट आभास मिलता है। अव उसकी आत्मप्रशंसा का स्वर भी कुछ घीमा पड़ गया था। वही नित्जे, जो कभी कहा करता था कि अपने ग्रंथों को पढ़ने के लिए उसे थोड़े से ही पाठकों की आवश्यकता है; अव अपने ग्रंथों को न समझ सकने के कारण जर्मन जनता पर झुंझला उठता था। अव वह यह चाहता था कि पेरिस और पीटर्सवर्ग में उसे कुछ ऐसे व्यक्ति मिल जायें जो फांस और रूस में उसकी ख्याति फैला सकें। उसके ग्रंक भित्र ने कुछ ऐसे व्यक्तियों के पते भी उसे वताए; किन्तु उन लोगों के पास पुस्तक पहुँचने के पहुँछ ही उसने एक जर्मन पत्रिका में लिखा था

कि लोग पेरिस और पीटर्सवर्ग में उसके ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, परन्तु जर्मनी की जनता उसका समुचित आदर नहीं करती।

कुछ लोगों की धारणा है कि नित्जे में आरंभ से ही कुछ पागलपन विद्यमान या और यही पागलपन बढ़ते-बढ़ते उसके अंतिम दिनों में स्पष्टतः परिलक्षित होने लगा या। लोगों की इसी भ्रान्त घारणा ने यह विचार फैला दिया है कि नित्जे के ग्रंथ एक पागल व्यक्ति के ग्रंथ हैं; परन्तु यह धारणा सर्वया भ्रमपूर्ण हैं। उसके ग्रंथों में पुष्ट सिद्धान्तों का प्रतिपादन और मौलिक विचारों का मुन्यवस्थित प्रदर्शन सर्वत्र दिखाई देता है। अपने मित्रों से वार्तालाप करते समय एवं पागल होने के पूर्व उसके विस्तृत पत्र-व्यवहार में भी विकृति का कहीं कोई चिह्न न था। वस्तुतः उसके जीवन में पागलपन का उदय सहसा हुआ था। संभवतः अपना उन्निद्र रोग दूर करने के लिए उसने क्लोरल का अत्यधिक सेवन किया और इसके अतिरिक्त अधिक मानसिक परिश्रम, एकान्तवास, निराशा इत्यादि सभी वातों के कारण उसका मस्तिष्क अंतिम दिनों में विकृत हो गया था। इस उन्माद के कारण उसे 'जेना' के एक मानसिक चिकित्सालय में भी कुछ समय तक रहना पड़ाथा। कुछ अच्छे होने पर वह नीमवर्ग में अपने घर चला आया था। कुछ दिनों वाद वहां से उसकी वहिन उसे 'वीमर' नगर में, एक मकान में, ले गई थी। वहां तीन वर्ष पश्चात् इस प्रतिभा-सम्पन्न व्यक्ति का देहावसान हो गया।

#### अनाटोटे फ्रांस

(१८४४-१९२४ ई०)

अनाटोले फांस अनीरवरवादी या; किन्तु उसकी रचनाएँ अत्यन्त महत्त्व-पूर्ण हैं और वह फांस का एक महान् लेखक माना जाता है।

अनाटोले फांस का जन्म पेरिस में हुआ था। उसका पिता पुस्तकों का व्यवसाय करता था। पेरिस में पुस्तकों की उसकी एक दूकान थी। पुस्तकें वेचने से अधिक उन्हें पढ़ना उसे विशोप प्रिय था। वह राज्य-सत्ता और कैथलिक धर्म का पक्षपाती था। मानव-जीवन की विपादमय स्थितियों के सम्बन्ध में उसके वड़े पुष्ट विचार थे और वह स्वयं भी उसी वातावरण में उलझा हुआ था। उसकी दूकान पर ऐसे लोग एकत्र होते जो जनतंत्र और क्रान्ति का विरोध करते थे। युवक अनाटोले उन लोगों के वार्तालाप को वड़े ध्यान से सुनता था।

अनाटोले की शिक्षा कालेज में हुई थी; किन्तु उसकी रुचि पढ़ने में नहीं लगती थी। वह काल्पनिक था। वह प्रायः विलओपेटरा जैसी ऐतिहासिक नारी और सन्तों का स्वप्न देखता था। वह संसार का इतिहास चालीस खण्डों में पूर्ण करना चाहता था।

उसका विकास वड़ी मन्द गित से हुआ। वह आलसी था। उसका पिता चाहता था कि उसका पुत्र किसी उद्योग में लगे और कोई वृत्ति ग्रहण करे। अनाटोले कुछ निश्चित नहीं कर पाता था। वह दुकान पर वैठा रहता, पुस्तकें पढ़ता और ग्राहकों की प्रतीक्षा करता। वह विज्ञापन, सूचीपत्र आदि बनाने में अपने पिता को सहयोग देता था। वह कितता करता था। वह अपनी जीविका के लिए कोई प्रयत्न नहीं करता था। तीस वर्ष की अवस्था में उसने सेनेट लाइन्नेरी में कुछ कार्य करना आरम्भ किया; लेकिन कुछ समय वाद मतभेद के कारण उसने त्यागपत्र दे दिया।

इसके वाद वह पत्रों के लिए लेख और पुस्तकों की प्रस्तावना लिख-कर वन उपाजित करता रहा। उसने अपना विवाह एक ऐसी स्त्री से किया, जिसके स्वभाव के कारण उसका जीवन अस्त-व्यस्त रहा। अन्त में उसका पारिवारिक जीवन इतना कलहपूर्ण हुआ कि उसने अपनी पत्नी को त्याग दिया। इन घटनाओं के कारण साहित्य की ओर उसकी रुचि अग्रसर होती गई। इसका विवरण उसके उन्पयास 'वीकर-वर्क वोमन' में विणत है।

आनाटोले फांस के साहित्यिक कार्यों में मैडेम-डी-काईलवेट का विशेष प्रभाव पड़ा। इस महिला के जीवन का एकमात्र उद्देश्य यह था कि अनाटोले अपनी साहित्य-साधना में सफल और यशस्वी हो। अनाटोले और इम महिला के सम्बन्ध के विभिन्न अंगों पर विशेष प्रकाश डाला गया है। साहित्य में बहुतेरे अनुसन्धान हुए और अनेक पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। पत्नी में सम्बन्ध-विच्छेद करने के बाद अनाटोले इसी महिला के यहा आकर निवास करने लगा था। वह सदैव उसके साहित्यिक कार्यों में नह्योंग देनी थी और नियमित रूप से लिखने के लिए उसे बाध्य करती भी। यह स्वभाव में ही आलगी था, किन्तु इस महिला के शासन में प्रति-

अनाटोले फांस को नोवेल पुरस्कार मिला था। उसकी कीर्ति विश्वव्यापी थी। वह साहित्य का एक अमर पुजारी है। उसने अपने जीवन में अन्य लेखकों की भाँति कभी दिखावस्था का अनुभव नहीं किया था। उसे अपने पिता की सम्पत्ति प्राप्त हुई थी और इसके अतिरिक्त इसकी पुस्तकों की रायल्टी से इतना धन प्राप्त होता था, जो उसके लिए पर्याप्त था। यह सब होते हुए भी मानव-समानता के सिद्धान्त का वह समर्थक था।

अनाटोले का जीवन सदैव ऐश्वर्य और सुख में ही व्यतीत हुआ; किन्तु उसकी कृतियों में मानव-जीवन के प्रति व्यंग्य भरा पड़ा है। अन्तिम काल में वह अपने नाती के साथ दिन व्यतीत कर रहा था। मैडेम काईलवेट की मृत्यु हो गई थी। उसके जमाता ने युद्ध में वीरगित प्राप्त की थी और अनाटोले की पुत्री का भी देहान्त हो गया था।

अनाटोले वृद्धावस्था में स्वयं अपनी लम्बी आयु से ऊब उठा था। मानव-जीवन में माता का स्थान कितना स्नेहमय और महत्त्वपूर्ण है, इसका उदाहरण अनाटोले के अन्तिम वाक्य में है। अस्सी वर्ष का एक वृद्ध मृत्यु-शय्या पर पड़ा अनेतनता में वार-वार अपनी मां को पुकार रहा था।

सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि जीवन भर भगवान् के अस्तित्व में अविश्वास करनेवाले इस महापुरुप की मृत्यु-शय्या के समीप एक पादरी भी बैठा था, जिसे आशा थी कि वह अपनी आत्म-स्वीकृति और पञ्चात्ताप प्रकट करेगा और इस मरनेवाले नास्तिक को वह सीधे स्वर्ग भेज देगा, किन्तु इस किश्चियन प्रथा का प्रदर्शन उसके लिए व्यर्थ था।

फ्रांस के एक नगर दूर्स के समीप उसके ग्राम्य-निवास में ही उसकी मृत्यु हुई थी और उसका शव-संस्कार बड़े सम्मान से किया गया था।



### मोपासां

(१८५०-१८९३ ई०)

मोपासां एक विरुक्षण कहानी-लेखक था। विश्व में कहानी-कला को परिष्कृत और सुन्दर रूप देने का महत्त्व फ्रांस के इस अमर लेखक को ही प्राप्त है।

उस समय सभी लोग यह कहते थे कि यह पेरिस का अत्यन्त निर्लंज्ज युवक हैं। पेरिस के सभ्य लोग उससे घृणा करने लगे थे। उसकी एक अश्लील कविता के लिए पुलिस उसे कोर्ट में ले गई थी।

मोपासां की माँ वड़ी भावुक थी और वह प्रायः कल्पना-लोक में विचरण करती थी। उसका भाई एक प्रतिभासम्पन्न किव था, जिसकी असमय में ही मृत्यु हो गई थी। वह आशा की अट्टालिका पर वैठी हुई यही स्वप्न देखा करती थी कि किसी दिन उसका पुत्र सफल और कुशल पुरुष बनेगा।

मोपांसां को आरम्भ से ही देवी देवताओं की ओर आकर्षित किया गया था; किन्तु वह विभ्रान्त होकर समुद्र-तट पर चला जाता था। वहाँ वह प्रायः रात्रि में अपने दो कुत्तों को साथ लेकर समुद्री मछली खोजवाया करता था। पुरस्कार के प्रलोभन से मछुए उसका साथ देते थे। इसके अतिरिक्त वह किसानों के सभी खेलों में भाग लेता था। समुद्र की निर्मल और शीतल वायु उसके जीवन में उमंग उत्पन्न करती थी। वह उत्सवों और मेलों में युवितयों के साथ नृत्य करता था। मार्ग में चलते हुए वह किसी अपरि-चित व्यक्ति से भी वातें करने लगता था। किसी ऊँची चट्टान पर खड़ा होकर वह दूरवीन लगाकर दूर की रेखाओं को देखता रहता, और उसके हृदय में यह भावना उठती कि वह समुद्र पर भ्रमण करने वालों का वंशज है, और उसकी धमितयों में उन्हों का रक्त संचरित है। उसे ऐसा

प्रतीत होता था कि वसन्त ऋतु में प्रातःकाल अपनी नौका किसी अज्ञात वंदरगाह की ओर छोड़ने से बढ़कर दूसरा कोई उत्तम सुख नहीं है।

मोपासां की माँ सदैव उसका पथ-प्रदर्शन करती रहती थी। उसने उसे युवावस्था में पादिरयों के मठ में भर्ती कर दिया था; परन्तु मोपासां पादरी नहीं वनना चाहता था। वह मठ में रखे हुए, शराव के पीपों के पास पहुँचकर, अपने साथियों के साथ वड़े आनंद से शराव पीता। अंत में जब मठ के अधिकारियों को यह रहस्य ज्ञात हुआ, तब उन्होंने मोपासां को वहाँ से निकाल दिया। इस प्रकार वह स्वतन्त्र हुआ।

मोपासां की इच्छा अव कानून का अध्ययन करने की थी। इस सम्वन्ध में उसने कुछ परीक्षाएँ भी दीं और उनमें वह उत्तीर्ण भी हुआ। उधर १८७० ई० में प्रशिया से युद्ध छिड़ गया। अतः मोपासां फांस की सेना में भर्ती हो गया। सैनिक जीवन उसे रुचिकर प्रतीत न हुआ; किन्तु जब फांस की सेना पीछे हट गई, तब जर्मनी से बदला लेने की प्रवृत्ति उसके हृदय में जाग्रत हुई। घृणा और प्रेम की निरन्तर भावना के मध्य में उसकी प्रतिभा का विकास हुआ। उन दिनों वह प्रेम-सम्बन्धी कविताएँ लिखने लगा था।

युद्ध समाप्त होने पर वह पेरिस गया। अब उसका ध्यान पुनः कानून की शिक्षा प्राप्त करने की ओर आकृष्ट हुआ; परन्तु परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने से उसकी यह इच्छा पूरी नहों सकी। जीवन-निर्वाह के हेतु अब उसे कुछ कार्य करना आवश्यक हो गया था। उसे सरकारी विभाग में क्लर्क का काम मिला। उन दिनों प्रतिभासम्पन्न अनेक लेखक और किव पेरिस की गन्दी गिलियों में अपने दिन काट रहेथे। नभ्य मंसार को न उनकी चिन्ता थी और न कोई उधर ध्यान ही देता था।

दिन भर काम करने के बाद मोपासां रात्रि में उद्यानों और सड़कों का चक्कर लगाता रहता। नीका लेकर सेनी नदी पर जल-विहार करना ही उसे अत्यन्त प्रिय था। मध्य रात्रि में नाविक सहसा उसे देखकर आस्त्रयं करते थे।

मोपासां का व्यक्तित्व प्रभावशाली था; किन्तु उसे मस्तिष्क-पीड़ा का रोग था। धीरे-धीरे उमका वह रूप बढ़कर उन्माद में परिणत हो गया। यह घण्टों शीशे में अपनी भिन्न-भिन्न आकृति देखता रहता। जाड़े की रात्रि में उमका एकाकी-जीवन विकलता की चादर ओढ़कर चुपचाप विचारों की गुरिवयां बाँवता रहता था। मोपासां आरम्भ से ही वातचीत करने में वड़ा कुशल था। किसानों, मछुओं, अभिनेत्रियों आदि के मुंह से सुनी हुई कहानियाँ एवं उनके व्यक्ति-गत अनुभव ही मोपासां के अध्ययन के विषय थे।

फ़ांस का महान् ययार्थवादी लेखक पलोवेयर मोपासां का पय-प्रदर्शक और गुरु था। रिववार को मोपासां अपनी रचनाएँ लेकर उसके पास जाता और वड़े ध्यान से अपनी रचनाओं पर नीली पेंसिल को दीड़ते हुए देखता। सात वर्ष तक मोपासां नियमित रूप से अपने शिक्षक के आदेश पर चलता रहा। अन्त में पलोवेयर की मृत्यु पर वह विचलित हो उठा। उसने स्वयं उसके शव को नहला-धुलाकर अंतिम-संस्कार में भाग लिया।

फ्लोवेयर ने उससे कहा था—िकसी भी वस्तु अयवा जीवन के किसी भी अंग पर गूढ़ दृष्टि से उसकी छान-वीन करते रहो और वार-वार सावधानी से उसकी परीक्षा करते रहो।

मोपासां का मामा पलोबेयर के अन्तरंग मित्रों में से था। पारिवारिक सम्बन्ध होने के कारण पलोबेयर उसे अपनी संतान की भांति प्यार करता था। इसके अतिरिक्त इन दोनों के विचारों और जीवन में भी समानता थी।

मोपासां की पीड़ित आत्मा के सम्मुख सौन्दर्य की देवी की वाणी सुनाई देती थी। एक मूर्ति-पूजक की भाँति वह कहता—में एक पक्षी की भाँति स्वां से प्रेम करता हूँ। एक भेड़िए के सदृश में जंगल को प्यार करता हूँ, पहाड़ी हिरनों की तरह चट्टानों को और घोड़ों की भाँति घास पर चरना पसंद करता हूँ। निर्मल जल में मछिलयों की भाँति तरना मुझे प्रिय हैं। में एक ऐसे कम्प का अनुभव करता हूँ, जो प्रत्येक जन्तु में समान रूप से विद्यमान रहता है। में मनुष्य की भाँति नहीं, प्रत्युत जन्तु की भाँति संसार से प्रेम करता हूँ।

पशु-पित्रयों की पीड़ित अवस्था देखकर उसकी आत्मा विह्वल हो उठती थी। इन मूक जीव-जन्तुओं की कहानियों को उसने इतनी कुशलता से उपस्थित किया है कि पढ़कर उनके प्रति अनायास ही सहानुभूति और करुणा उत्पन्न हो उठती है।

मोपासां के इन वाक्यों में उसकी कथा का रहस्य छिपा हुआ है—
'जितने अधिक मनुष्य हैं उतने ही प्रकार सत्य के भी हैं। हममें से
प्रत्येक अपने लिए संसार का एक भ्रामक रूप किल्पत कर लेता है।
यह भ्रम अपनी-अपनी प्रकृति के अनुसार काव्यगत, भावगत, आनन्दप्रद,
उदासीन, अपूत अथवा भयप्रद हुआ करता है। सीन्दर्य का भ्रम एक

म़ानवीय नियम है। कुरूपता का भ्रम एक परिवर्तनशील सम्मित है। निक्वप्टता का भी भ्रम है जो इतना आकर्षित करता है। महान् कलाकार वे ही हैं जो लोगों से अपना विशेष भ्रम मान्य करा लेते हैं।

निरीक्षण और मनन के संसार में मोपासां अपने आपको खो वैठा था। उसकी आँखें घँस गई थीं। वह मृत्यु से भयभीत हो उठा था। उसकी कहानियों में जिन भूत-प्रेतादि का वर्णन हैं, वे स्वयं उसी के जीवन के रहस्यमय क्षणों की घटनाएँ हैं।

एक दिन दोपहर के समय उसने अपने कमरे में प्रवेश किया। वहाँ उसने स्वयं अपनी ही प्रतिमूर्ति को पहले से वैठे हुए देखा। वह प्रति-मिति वही पुस्तक पढ़ रही थी, जिसे वह पढ़ते-पढ़ते वहाँ छोड़कर चला गया था। इसी प्रकार एक अन्य अवसर पर जव वह मेज के पास वैठा हुआ लिख रहा था, तब उसने अपने ही प्रतिरूप को ज्ञान्त भाव से अपने सामने वैठे हुए, उसी कहानी को लिखते हुए देखा। इस दृश्य से अत्यंत भयभीत होकर वह उस छाया को हटाने का प्रयत्न करने लगा था। अपने जीवन की ऐसी ही घटनाओं से प्रेरित होकर उसने 'ला होरला' शीर्पक एक कहानी लिखी थी, जिसमें एक ऐसे मनुष्य का वर्णन है जो अपनी ही प्रतिच्छाया से भ्रमित और अनुसरित होता है। मृतकों का चीत्कार जैसे उसके रक्त में स्पन्दन वनकर व्याप्त हो गया था। शीतकाल की रात्रि में कभी वह उन भूनगीं पर विचार करता जो केवल कुछ घण्टों तक ही जीवित रहते हैं। कभी वह उन पशुओं पर विचार करता जो कुछ दिनों तक जीवित रहते हैं। कभी वह मनुष्यों पर विचार करता, जिनका जीवन कुछ वर्षों का होता है; और कभी वह इस संसार पर विचार करता जो कुछ शताब्दियों तक स्थिर रहता है। वह अपने मन से पूछता कि विस्व और पतंगों में आखिर क्या अन्तर है?

उसे अपने चारों ओर मृत्यु का ताण्डव-नृत्य दिखाई देता था। उसने अपनी इस मनोदशा का इन शब्दों में वर्णन किया है—मृत्यु अव मुझें अपने इतने निकट दिखाई देने लगी है कि मैं उसे अपने हाथ फैलाकर दूर हटा देना चाहता हूँ, मुझे तो वह सर्वत्र दृष्टिगोचर होती है। मार्ग म पिन जानेवाला एक छोटा-सा कीड़ा, पेड़ से गिरनेवाली पित्तयाँ, अपने किसी मित्र के सिर में उगनेवाले सफेद वाल, सभी मेरे हृदय को व्यथित करते और मानों चिल्लाकर मुझसे कहते हैं कि देख इसे देख! टमने तो मेरी सभी वातों पर आधिपत्य जमा लिया है। जो कुछ में देखता

और साता-पीता हूँ, वे सव वस्तुएँ जिन्हें मैं प्यार करता हूँ, स्वच्छ निर्मल चाँदनी, मनोरम सूर्योदय, विस्तीणं सागर, स्वच्छन्द सरिताएँ, मधुर वसंत-कालीन संघ्या, सुरिभत समीर, सभी का आनन्द जैसे विनष्ट हो गया है।

मोपासां अब सभ्य संसार के योग्य नहीं था। लोग उसे पागल समझते थे। वह एकान्त में एक निर्वासित की भांति अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। उन्हीं दिनों उसे अपने छोटे भाई की वीमारी का समाचार मिला। वह उसे देखने गया। उसका अंतिम समय था। अपने प्यारे भाई को देखने के लिए उसने आँखें खोलीं और जैसे वचपन में वह अपने भाई से कहा करता था ठीक उसी तरह उसने कहा—'चलो वगीचे में हम लोग खेलें।' और उसकी आँखों से दो वृद आँसू टपक पड़े।

मोपासां ने उसकी आंखों से आंसू पोंछे, परन्तु अब वे नेत्र सदैव के लिए वन्द हो चुके थे। डाक्टरों ने एक दिन पूर्व ही उसके अंत की सूचना दे दी थी। अपने भाई के लिए ही उसके प्राण अटक रहे थे। वह जीवित था केवल अपने भाई को एक वार देखने के लिए, उसके साथ खेलने के लिए।

मोपासां की मनोदशा अस्वस्य थी; किन्तु विधाता की इच्छा उसे एक महान् कलाकार वनाने की थी, अतः इस दशा में भी उसकी प्रतिभा का विकास होता रहा। उसकी भावुकता धीरे-धीरे उच्च शिखर पर पहुँच गई, तथा मानव-प्रेम की अनेक उत्कृष्ट कहानियाँ उसकी सशक्त लेखनी से प्रमूत हुई। इसमें तिनक भी संदेह नहीं है कि उसने दांत निपोरनेवाले मनुष्य तक का बड़ा सजीव चित्रण किया है। उसके प्रत्येक पात्र में जीवन का यथार्थ स्पन्दन विद्यमान रहता है। घृणा, प्रेम, कोध, दया इत्यादि जिन भावों को उसने अंकित किया है, पात्रों के रूप में उनका साकार रूप खड़ा हो गया ह। विलक्षण व्यक्तियों और अभागों का चित्रण इतना स्वाभाविक है कि वे पात्र पाठकों के मानसिक नेत्रों के सम्मुख मूर्तिमान् हो उठते हैं, मानों वे स्वयं सत्य से भी अधिक सच्चे हैं। मोपासां अपने पात्रों को पाठकों के सम्मुख मनोवैज्ञानिक रूप में उपस्थित करके उनके मूल्यांकन का भार पाठकों पर ही छोड़कर स्वयं तटस्थ हो जाता है।

. मोपासां की विक्षिप्तावस्था दिन-दिन बढ़ती जाती थी। अब उसे ऐसा प्रतीत होता था, मानों उसके कमरे की मेज, कुर्सी, लैम्प इत्यादि वस्तुएँ जानवरों का रूप धारण करके सड़क पर चल-फिर रही हैं। मानों उसके रक्त में अगणित कीटाणु अपना प्रभाव दिखा रहे हैं। पृथ्वी पर पैर रखते ही वह काँपने लगता था। एक बार मैदान में उसका रसोइया फ्रेंकोइस उसे सहारा देकर ले जा रहा था। उस समय मोपासां ने गिरजाघर के समीप ईसा की मूर्ति की ओर संकेत करते हुए कहा—सचमुच महान् प्रतिभासम्पन्न तथा अखिल सृष्टि के इस महापुरुप ने पृथ्वी पर जन्म लिया था, और केवल तेंतीस वर्ष की अवस्था में ही उसके प्राण ले लिये गये। मैं तो अब ४१ वर्ष का हो रहा हूँ।

कुछ ऐसी ही मनोदशा में मोपासां के जीवन के दो वर्ष और व्यतीत हो गये। नतन वर्ष आरंभ हुआ था। कुछ घण्टे वीते थे। मोपासां ने पिस्तील लेकर अपने मस्तक पर चला दी; लेकिन उसमें गोलियाँ नहीं थीं। वह खाली थी। अब क्या करे? सामने एक उस्तरा पड़ा था। उसने तत्काल उसे उठाकर अपने गले की नस काट दी। रक्त की धारा बह उठी, किन्तु वह मुस्करा रहा था। इसी समय भोजन की सूचना देने के लिए जब रसोईदार आया तो यह दृश्य देखकर आश्चर्य और भय से कांपने लगा। मोपासां ने उससे कहा--'तुम जानते हो फेंकोइस, मैंने यह क्या किया है ? मैंने अपना गला काट दिया है।' निश्चय ही यह मोपासां के पांगल हो जाने का जाज्वल्यमान प्रमाण है। प्रकृतिवादी मोपासां ने एक अंतिम प्रयोग मानव-पशु पर भी कर डाला था; किन्तु यह उसके प्रयोगों का अंत था। डाक्टरों ने पट्टी वाँधकर खून की गति वन्द की। प्रातःकाल का समय था। आकाश धूमिल था। लोगों ने उसे समुद्र-तट पर ले जाना ठीक समझा। उन्हें विश्वास था कि अपने परम प्रिय दश्यों को देखकर सम्भवतः वह चैतन्य हो जायगा। मोपासां कुछ देर तक अपनी नीका की ओर देखता रहा। उसकी जिह्वा ठीक ऐसे वालक की तरह चल रही थी जिसने अभी ठीक-ठीक वोलना नहीं सीखा है। उसे प्रतीत होता था मानो वह घास और सरपत की हरियाली से आगे वढ़ता तुआ लहरों से शृन्य धारा में अनन्त शान्ति से वहता चला जा रहा है। मोपासां की आत्मा का यह महाप्रयाण था।

मोपासां की कहानियों में मनोवैज्ञानिक विश्लेषण और जीवन के घात-प्रतिघात के एक से एक उज्ज्वल चित्र विद्यमान हैं। इसी कारण मोपासां की कहानियों सर्वेप्रिय वन गई हैं।



## बर्नाडशा

(१८५६–१९५० ई०)

वर्नांड शा की आधिक स्थिति पर दुग्नित होकर एक महिला ने कहा था—एक जूता बनानेवाले को उचित पारिश्रमिक मिल जाता है, किन्तु एक लेखक को नहीं।

वास्तव में शा को अपने आरम्भिक जीवन में घोर आर्थिक सकट का मामना करना पड़ा था। केवल तेरह वर्ष की अवस्था में शा को नौकरी करनी पड़ी थी। उसके परिवार की आर्थिक समस्या वड़ी जटिल थी। उसका पिता शराबी था। घर की व्यवस्था माता के ऊपर ही निर्भर करनी थी। शा का पिता डवलिन के न्याय-विभाग में कार्य करता था और वाद में उमें साठ पांड की वार्षिक 'पेंशन' मिलने लगी, किन्तु इस 'पेंशन' को वेचकर उसने अनाज का व्यवसाय आरम्भ किया। व्यवसाय में अनु-भव न होने के कारण उसे घाटा हुआ।

गा की माँ न तो अपने पुत्र की ओर ध्यान देती थी और न अपने पति के प्रति उसका प्रेम था। सगीत की ओर ज्ञा की मा विशेष आकर्षित थी। उसका कठ वड़ा मधुर था। 'ली' नाम के एक सगीतज्ञ का विशेष प्रभाव उस पर था और उसी के कारण उसके सगीत का ज्ञान बढ़ता गया। दम वर्ष की आयु में ज्ञा स्कूल मे भर्ती हुआ; किन्तु स्कूल की पढ़ाई उसे हिचकर नहीं थी। वह गणित से घटरा उठता था। उसकी धारणा थी कि स्कूल तो जेल से भी निकृष्ट है, क्योंकि जेल मे शारीरिक यतणा मिलती है, लेकिन स्कूल में मस्तिप्क पर आक्रमण होता है।

शा छः वर्ष की अवस्था में ही दोनसपीयर के नाटकों को पहला रहा।
नाटक और संगीत के प्रति वाल्यकाल से हो उमकी किन थी। उमकी
कल्पनाओं का निरन्तर विकास होता गया। वह उपन्यास और कहानियों
को बड़े ध्यान से पढ़ता रहा। वह स्कूल में अपने सहपाठियों को 'इलियट'
और 'ओडेसी' की कथा के अनुसार हास्यपूर्ण विवरण देता था। वह अपने
एक कल्पित पान द्वारा अपने सहपाठियों का मनोरंजन करता। उसके पान
की घटनाओं के वर्णन पर वे सभी हँसते-हँसते लोट-पोट हो जाते थे।

शा के परिवार के प्राणी अयोभाव के कारण दिन पर दिन कट्ट उठा रहे थे। इसलिए तेरह वर्ष की आयु में शा की एक कपड़े के व्यवसायी के यहाँ कलकं का कार्य करना पड़ा। वह कुछ युवकों को संगीत की शिक्षा देकर भी कुछ उपाजित कर लेता था; किन्तु परिवार का खर्च फिर भी ठीक से नहीं चलता था। अन्त में घर का सब सामान वेचकर उसकी माँ लन्दन चली गई। शा अपने पिता के साथ उबलिन में ही रहता था।

जसके पास परिवार का एक पुराना 'पियानो' शेप वचा था। शा इसी पियानो की वजाकर अभ्यास करता। चार वर्ष तक वह तजांची का कार्य करता रहा। छच्चीस वर्ष की आयु में ७ पींड मासिक उसका वेतन हुआ। शा के भावुक हृदय में एक महान् व्यक्ति वनने की अभिलापा हुई। डविलन नगर के जीवन से वह असन्तुष्ट रहा करता था। लन्दन में उसे सफलता की आशा थी, इसिलिए वह अपनी नीकरी छोड़कर लन्दन चला गया।

लन्दन आने पर शा को ज्ञात हुआ कि उसकी मां संगीत की शिक्षा देकर और विहन गाना गाकर अपनी जीविका उपाजित कर रही हैं। शा के आ जाने पर स्थिति कुछ सरल नहीं हुई, क्योंकि शा ने अपनी मां से गाना सीखना आरम्भ किया और अपनी विहन द्वारा उसने शास्त्रीय संगीत का अध्ययन आरम्भ किया।

कुछ समय वाद शा ने एक टेलिफोन कम्पनी में कार्य किया; किन्तु उसे इस वृत्ति से घृणा थी और अन्त में वह उससे मुक्त हुआ। साहित्य की ओर बाल्यकाल से ही उसकी एचि थी। अब वह साहित्य-साधना में ही अपना समय व्यतीत करने लगा। १८७६ ई० से १८८५ ई० तक शा ने नी वर्ष में अपनी लेखनी से कुल १६ पौंड उपार्जित किये थे। इसमें ५ पौंड साहित्यिक रचना से, ५ पौंड दवाओं का विज्ञापन लिखकर और शेप ६ पौंड विज्ञापन के लिए हास्यरस की कविता लिखकर प्राप्त किये थे।

१८७९ से १८८३ ई० तक का काल शा का उपन्यास लिखने में ही व्यतीत हुआ। वह प्रतिबिन नियमित रूप से लिखता रहा और इस तरह उसने पाँच उपन्यासों को पूर्ण किया। शा के इन उपन्यासों को तिनक भी सफलता नहीं मिली। उसने अपने इन उपन्यासों को प्रकाशित करने के लिए प्रकाशकों के यहाँ भेजा, किन्तु किसी ने उन्हें छापना स्वीकार नहीं किया। इस पर शा निराश नहीं हुआ, उसने साठ पुस्तक-प्रकाशन-संस्थाओं के अस्वीकृति के पत्रों को एकत्र कर रखा था। उसके इन उपन्यासों के पार्सल एक स्थान से वापस आने पर दूसरे स्थान को भेजे जाते रहे। शा के सम्मुख ६ पेनी के टिकट की समस्या खड़ी हो जाती थी कि कैसे वह प्राप्त हो और फिर कहीं पासंल भेजा जाय।

शा ने अपने नाटक 'मैन एंड सुपरमैन' में एक स्थान पर कलाकार की व्याख्या की है—सच्चा कलाकार वही है जो अपनी पत्नी को भूखों तड़पने दें; अपने बच्चों को नंगे पैर भटकने दें और अपनी बूढ़ी माता को निराश्रय छोड़कर कला की साधना में लीन रहे।

शा ने अपने जीवन में परिस्थितियों से कितना द्वन्द्व किया है, यह उसकी सम्पूर्ण जीवनी पढ़ने पर ही ज्ञात हो सकता है। उसने लिखा है— 'अन्य किसी पेशे में अच्छी पोशाक का होना आवश्यक है; किन्तु साहित्य की वृत्ति ग्रहण करने में एक लाभ यह भी है कि लेखक फटे-पुराने कपड़े भी यदि पहने तो कोई उससे कुछ कह नहीं सकता।' उपन्यास-लेखन-काल में नी वर्ष तक शा की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह अपने कपड़ों की ओर ध्यान दे सके। वह अपने फटे जूते पहनकर वाहर निकल्ता था। उसके पैजामा में छेद हो गया था और काले कोट का रंग उड़ते-उड़ते हरा हो गया था। उसका 'हैट' भी बड़ा और लम्बा था। उस समय की स्मृति में शा को दो घटनाएँ स्मरण थीं। एक वार एक आदमी ने उससे नम्रतापूर्वक कहा—'मेरे पास एक पेनी भी नहीं है।' वह कुछ सहायता चाड़ता था, किन्तु शा ने उत्तर दिया—और मेरे पास भी नहीं है। दूसरी घटना यह थी कि एक युवती शा के पीछे लगी थी अन्त में शा ने अपना 'पर्स' खोलकर उसके सामने उलट दिया। उसे खाली देखकर वह चुपचाप चली गई।

शा की आर्थिक स्थिति और उसके व्यक्तिग़त विचारों ने उसे समाजवादी सिद्धान्तों की ओर प्रवृत्त किया। उस समय उसने कार्लमार्क्स की पुस्तक 'केपिटल' पढ़ी। निश्चय ही इस पुस्तक का उस पर विशेष प्रभाव पत्र और उसके अपने विचार और दृइ हो गये। तह वर्मनागरी सिद्धान्तों का लेखक वन गया।

शा भाषण देने में भी यहा कुगल था। यह गड़ पर एड़ा होहर अपनी वाणी से जनता की आर्भीयत कर लेना और लोग नहें ज्यान से उसकी वातें सुनते थे। यह किमी भी प्रश्न का तरकाल हो उनर दे देना था। यह अपने भाषण के लिए एक पैमा भी किमी मस्या में कभी नहीं लेता था। नगर से दूर जाने पर केवल तीगरे दर्जे का दिक्ट हो उमके लिए पर्याप्त था। भूरी और यस्त जनता या के गर्दों में प्रभाविन होतर विद्रोह करने के लिए उत्तेजित हो उठती थी। आपितकाल में या ने सदैव जनता का पथ-प्रदर्शन किमा था। या ने 'केवियन मोमाइडी' का संगठन किमा था और उसने मानसे के सिद्धान्तों के अनुमार पूंजीयाद के विद्रुद्ध आन्दोलन खड़ा किया था।

१८८५ ई० में शा के पिता का देहान्त हो गया। उस समय शा पतों के लिए कला सम्बन्धी आलोचनाएँ लियकर कुछ प्राप्त कर छेता था; किन्तु उसकी आय एक सी रूपया मासिक से अधिक नहीं थी। एक बां बाद मिस पेनी-टाउनशेंड नाम की एक आयरिश महिला से शा ने अपना विवाह किया। इसके परचात् शा की त्याति और आय बढ़ती ही गई। उसके लिखे नाटकों की माँग बढ़ने लगी। उसकी पत्नी भी धनी थी। अतएब अब शा के सम्मुख अयोभाव का प्रश्न नहीं था।

शा मांस नहीं खाता था। वह मिदरा और सिगरेट से भी दूर था। उसे किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं था। उसका जीवन अत्यन्त सात्त्विक था। वह प्रकृति का उद्दंड और अक्खड़ था। वात-वात में वह ऐसी चुटकियाँ लेता कि लोग मीन होकर उसकी ओर देखते ही रह जाते। वह सत्य का पुजारी था।

१९०३ ई० में शा का श्रेष्ठ नाटक 'मैन एंड सुपरमैन' प्रकाशित हुआ। शा की एक विशेषता यह भी थी कि वह अपने नाटक के अभिनेता और अभिनेतियों का पूर्ण रूप से निर्देशन करता था। वह अपनी विशेषताओं के अनुसार रंगमंच की रूप-रेखा प्रस्तुत करता था। शा इयसन के सिद्धान्तों का अनुयायी था।

प्रथम महायुद्ध के वाद शा की ख्याति निरन्तर वढ़ने लगी। समाचार-पत्रों में यरावर उसकी चर्चा रहती थी। शा ने स्वयं लिखा हैं—लोगों का कथन है कि सदैव में अपना विज्ञापन करता हूँ; लेकिन वहुत से मूर्ख भेरे तम्बन्ध में मूर्यतापूर्ण वार्ते जिसते रहते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि सर्वत्र भेरी चर्चा हुआ करती है; लेकिन मेरी पुस्तकों को कोई पढ़ता नहीं हैं।

१९२५ ई० में शा को नीवेल पुरस्कार मिला, किन्तु शा ने यह लिख-कर अस्थीकार कर दिया कि—'उस तैरनेवाले के लिए उस समय 'रक्षा बेल्ट' फेंका गया है, जो किनारे पर सावधानी से पार लग गया है।' लेकिन अनेक आग्रह पर शा ने उस धन को स्थीउन के साहित्य-विकास के उपयोग में लगाने के लिए अपित कर दिया।

१९३१ ई॰ में भा अपनी मंडलो के साथ सोवियत-रूस देखते गया। यहां की स्थिति का उस पर विभेष प्रभाव पड़ा। वह स्टालिन से भी मिला था। दोनों की आपस में बातें हुई। सा स्टालिन का प्रशंसक था और उसके प्रति उसकी पूर्ण सहानुभूति थी।

१९८३ ई० में भा की पत्नी का देहान्त हुआ, तब से वह बरावर एकाकी जीवन व्यतीत करने लगा। वह वृद्धावस्था में भी एक बालक की तरह गरल और प्रसन्न रहता था। ९४ वर्ष की अवस्था में वह पत्रों के लिए हिंदा और एक पुस्तक समाप्त करने में व्यस्त था। वह स्वयं सभी पत्रों का उत्तर देता था।

शा ने विश्व-भ्रमण किया था। वह भारतवर्ष भी आया था। संसार के सभी महान् व्यक्तियों से उसका पत्र-व्यवहार था। जीवन-द्वन्द्व में वह एक विजयी सैनिक की भाति था।

द्या ने नाट्य-साहित्य में युगान्तर उपस्थित किया है। पुस्तक से अधिक उसकी भूमिका का महत्त्व समझा जाता है। शा ने बड़ी शान्तिपूर्वक अपनी जीवन-यात्रा समाप्त की। वह अपने युग का एक महान् तपस्वी था।



# चेशाव

यदि कोई मुझसे प्रश्न करे कि एक ऐसे कहानी-लेखक का नाम वतलाओं जो संसार में सब से अधिक प्रसिद्ध और श्रेष्ठ हैं तो निस्सन्देह में चेदाव का नाम ही उपस्थित कल्या।

चेखाव कहानी-लेखकों का सम्राट्था। उसने कहानी-क्षेत्र की जो सीमा निर्घारित की थी उससे आगे जाने का किसी लेखक को सीभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। चेखाव रूस ही नहीं, विश्व के कहानी-साहित्य में अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है।

चेखाव का जन्म दक्षिण रूस में हुआ था। उसका पिता एक वन्धक-दास था; किन्तु अपनी योग्यता और परिश्रम से युवावस्था में ही वह दासता के बन्धन से मुक्त हो गया था। उसने अपने पुत्र को उच्च शिक्षा के लिए अग्रसर किया। चेखाव ने मास्को-विश्वविद्यालय से डाक्टरी का अध्ययन समाप्त किया था। उसने कालेज के दिनों में ही कहानियाँ लिखना आरम्भ किया था। आरम्भ में वह साप्ताहिक पत्रों के लिए हास्यरस के रेखा-चित्र प्रस्तुत करता था। उसकी प्रतिभा विकसित होती गई और उसकी रचनाओं को बड़ा आदर मिला। हास्यरस की रचनाओं के वाद वह छोटी कहानियाँ लिखने लगा, जो गंभीर हुआ करती थीं। उसकी ख्याति बढ़ने लगी। १८८७ ई० में 'साइंस एकेडेमी' ने उसके एक कहानी-संग्रह पर पुश्कन-पुरस्कार प्रदान किया था। • १८८४ ई० में शिक्षा समाप्त करने के बाद चेखाव ने कुछ समय तक चिकित्सक का कार्य किया। उसके जीवन में एक ऐसा समय आया, जब यह प्रश्न उठा कि वह एक डाक्टर का जीवन ज्यतीत करे अथवा साहित्यकार वने। अन्त में साहित्य की ही विजय हुई। अपनी आत्म-कहानी में इस सम्बन्ध में आलोचना करते हुए चेखाव ने लिखा है—अपने विषय के चुनाव पर पछताने के लिए मेरे पास अवकाश नहीं था। मेरी डाक्टरी शिक्षा का मेरे साहित्यक जीवन पर निस्तन्देह बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। इससे मेरे अन्वेषण और पर्यालोचन का क्षेत्र बढ़ा और मेरे ज्ञान की सीमा बहुत विस्तृत हुई। एक लेखक के नाते मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस विषय के ज्ञान से उत्पन्न लाभ को एक दूसरा डाक्टर ही समझ सकता है। इसके अतिरिक्त जीवन और मनुष्य के सम्बन्ध में मेरी दृष्टि को इस डाक्टरी शिक्षा ने प्रभावित किया और में इस सम्बन्ध में मूल करने से बचा।

सचमुच चेखाव के इस ज्ञान के कारण मानव-मनोवृत्तियों का भिन्न-भिन्न चित्रण करने में उसे अपूर्व सफलता मिली।

चेखाव की रचनाओं का किमक रूप से अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि लेखक युवावस्था में सम्पूर्ण उल्लास के साथ हास्यिप्रय था। उसकी अनेक छोटी कहानियां केवल तीन-चार पृष्ठों में समाप्त होती हैं। वे शब्द-चित्र के रूप में हैं, किन्तु उनमें व्यंग्य और उपहास अत्यन्त सजीव है। इसके पश्चात् उसी व्यंग्य में मानव-प्रकृति की हृदयहीनता और तुच्छता का दर्शन मिलता है।

चेखाव ने अपने जीवन-काल में एक भी उपन्यास नहीं लिखा। छोटी कहानियों के संसार में वह शासन करता था। वह कभी भी अपने प्रधान पात्र के जन्म से मरण तक का इतिहास प्रस्तुत नहीं करता था। वह अपने पात्र के जीवन के एक चित्र, केवल एक घटना, को लेकर इतनी कुशलता से अंकन करता था कि पाठक उस पात्र को कभी विस्मृत नहीं कर सकता।

मानव-जीवन में आकांक्षा का अभाव और आत्मा की दुर्वलता ही वेखाव की कहानियों का मूल रहस्य हैं। इसका एकमात्र कारण यह भी है कि उस युग में रूस की परिस्थितियां भी वैसी ही यों। वेखाव को निराशावादी नहीं कहा जा सकता, वयोंकि अवस्था ढलने पर उसका यह विश्वास अधिक बढ़मूल होता जा रहा था कि इस जीवन को मुन्दर और सुखी वनाया जा सकता है। उसने मनुष्य की रचनात्मक प्रतिभा और आध्यात्मिक शिवत में इन शब्दों में विश्वाम प्रकट किया है—यह एक प्रसिद्ध कहावत है कि मनुष्य के लिए केवल छः फुट भूमि हो आवश्यक है; किन्तु यह एक मृत व्यक्ति की आवश्यकता है। एक जीवित व्यक्ति के लिए तीन गज भूमि नहीं, समस्त पृथ्वी, प्रकृति का मम्पूर्ण विस्तार, चाहिए, जिनमें वह अपनी प्रकृति के सभी गुणों और विशेषताओं को उद्धादित कर महै।

चेखाव विज्ञान की प्रगति में विश्वास करता था और यह उसकी धारणा थी कि उसका पिछड़ा देश कभी एक हर-भरा वाग बन जायेगा। वह सदैव क्रान्तिकारी संघर्ष से अलग था, इसलिए उसे यह कल्पना न हो सकी कि उसकी जन्म-भूमि इतनी शीझता से परिवृतित हो जागगी।

चेखाव ने १९वीं शताब्दी की आठवीं और नयी दशाब्दी के हमी जीवन पर अच्छा प्रकाश डाला है। जयशील ग्राम्यता, युद्धिजीवियों का निराशा-वाद, कुलीन वर्ग का विषटन, निर्मन किसान वर्ग, 'बुट्यांजी' का उत्थान. कुलक वर्ग द्वारा छोटे किसानों का शोषण—यही लेखक की कहानियों का विषय होता था। उसका वास्तविक क्षेत्र बुद्धिजीवियों का संमार था। शिक्षित और अर्ध-शिक्षित रूसी समाज के चित्रण में वह अत्यन्त कुशल था।

टाल्सटाय ने लिखा था कि कलाकार चेखाय की तुलना पहले के लेखकों से—तुर्गनेव, डौस्टाएईक्स्की या मुझसे ही—नहीं की जा सकती। चेखाव की अपनी एक शैली हैं जैसे प्रभाववादियों की अपनी शैली हैं। यह ठीक वैसे ही है जैसे हम किसी व्यक्ति को अपनी तूलिका से भिन्नभिन्न रंग भरते देखें, प्रत्येक बार की तूलिका की रेखा भले ही अगली बार से असम्बद्ध हो, किन्तु बाद में आप परिणाम पर देखें तो आश्चर्य हो और आपके सामने एक पूर्ण चित्र उपस्थित दिखाई पड़े।

१८९० ई० में चेखाव ने साखालीन द्वीप की यात्रा की थी। यह द्वीप दण्डित व्यक्तियों के निर्वासन के लिए एक स्थान था। लेखक वहां एक पुस्तक के लिए सामग्री एकत्र करने गया था। उसने इस द्वीप से सम्बद्ध वहुत से ग्रन्थों का अध्ययन किया और कई मास तक वहाँ रहा। उसने वहाँ के निवासियों की जनगणना की और दस हजार कैंदियों और प्रवासियों के नामों की सूची प्रस्तुत की। चेखाव की पुस्तक 'साखालीन द्वीप' का रूसी जनता पर बहुत प्रभाव पड़ा। आज साखालीन द्वीप की विशेष उन्नित हुई है और सुखी जीवन के सभी आवश्यक साधन वहाँ प्रस्तुत हैं। यह चेखाव की प्रेरणा का ही परिणाम है।

१८९० ई० में ही चेखाव ने योरोप की यात्रा की थी। उसने वियेना, वेनिस, पलोरेन्स, मिलां, जेनोआ, नीस, रोम और पेरिस आदि नगरों को चेसाव

7 288

देगा। १९०० ई० में लेखक 'माइंग एकेडेमी' का सम्मानित सदस्य चुना गया। दो वर्ष बाद उसने जार द्वारा गोर्की की सदस्यता छीन ली जाने के कारण अपनी मदस्यता भी त्याग दी।

नाटन-क्षेत्र में चेन्ताव का स्थान एक पृथक् महत्त्व रखता है। उसकी कहानियों की भाति उसके नाटक भी मनोवैज्ञानिक और गीतात्मक है। आज भी रूस की तभी रंगशालाओं में उसके नाटकों के अभिनय होते हैं और विदेशों में भी ये रोले जाते हैं। इस प्रसिद्ध यथार्थवादी कलाकार ने गय और नाटक के विकाम की एक नई दिशा दी और रूसी साहित्य की प्रभावित करने के साथ ही उसने पिरचमी देशों, विशेषकर अमेरिकी लेमकों, पर वड़ा प्रभाव डाला।

चेसाव ने अपने नाटकों को गीतात्मक हास्य कहा है। लेखक ने अपने जीवनकाल में तीन नाटको की रचना की थी। उसका प्रथम नाटक 'इपानोव' का अन्त निरामा में ही होता है और विवाह के दिन इवानोव आत्म-हत्या कर लेता है। इसमें भी युद्धिजीवी के पतन का चित्रण है।

'अकल वान्या' का अन्त भी विषादमय है, किन्तु वान्या के हताश जीवन में भी आशा और विश्वाम की उज्ज्वल रेखाएँ दिखाई पड़ती है। वह भाग्य के कुचकों के मध्य में परिश्रम और कार्य करने में दृढ़ रहती है।

चेदाव का अन्तिम नाटक 'चेरी ट्री गार्डन' गीतात्मक हैं। इस नाटक के अन्त में ठेराक ने भविष्य की मुन्दर कल्पना की है। एक घनी सामन्त का चेरी के वृक्षों का एक बगीचा था। वृक्षों के पूर्ण विकास में जब कोयल चारों ओर गान करती हैं, उस समय वह परियों का बगीचा प्रतीत होता है और ऐसे समय में पेड़ सब काट दिये जाते हैं। धन के लंभ में पैने वाला अपने बाग को उजाड़ देता है; ठेकिन ठेखक भविष्य पर दृष्टिपात करता हैं। वह उस स्थान को फिर से विकसित होते देखता हैं। इस बगीचे के नवीन बातावरण में सबको ज्ञान्ति और प्रसन्तता मिलेगी। व्यक्तिगत स्वार्थ वाले ऐसे बाग का कभी निर्माण नहीं कर सकते; किन्तु बान्या और उसके मित्र द्वारा किसी दिन यह कार्य पूर्ण होगा।

चेप्ताव का जीवन कष्ट में बीता। उसे क्षयी का रोग था। धीरे-धीरे उसका स्वास्थ्य क्षीण होता गया। अन्त में चिकित्सकों के आदेशानु-सार वह स्विजरलेंट गया। सभी प्रयत्न विफल हुए। अन्त में वहीं, केवल ४४ वर्ष की अवस्था में, उसका देहान्त हुआ। उसका शव मास्को लाया गया और वहीं पर उसका अन्तिम संस्कार हुआ।



## रोमारोलां

(१८६६-१९४४ ई०)

Romain Rolland

रोमां रोलां एक महान् साहित्यकार था। पनास वर्ष की अवस्था तक निरन्तर परिश्रम करने के बाद उसकी स्याति विश्वव्याणी तुर्दे। यह कभी भी हताश नहीं हुआ, सदैव अपनी लगन में दृढ़ रहा। यह एक तपस्थी की भाँति एक एकान्त स्थान में साहित्य और संगीत की साधना में लीन रहा। सफलता नहीं, विश्वास ही उसका लक्ष्य था।

रोमां रोलां का जन्म फांस के एक प्रतिष्ठित मध्यमवर्गीय कुल में हुआ था। उसका पिता कानून का विशेषज्ञ था। उसकी माता धार्मिक मनोवृत्ति की महिला थी, जिसका अधिकांश समय अपने पुत्र और पुत्री की देखरेख में ही व्यतीत होता था।

रोलां का पुराना मकान क्लामेसी नाम के एक छोटे से नगर में था। उसके मकान के सामने ही एक नहर बहती थी। शिशुकाल में ही रोलां का संगीत के प्रति आकर्षण था। उसकी माता ने उसे पियानो बजाना सिखलाया था। उसकी आत्मा जब कभी उदासीन हो उठती तब वह केवल संगीत से ही शान्ति प्राप्त करती थी। बचपन में ही मोजार्ट और मीथोवन जैसे संगीत के आचार्यों की स्वर-लिपियों से वह परिचित हो गया था। उनके प्रति उसकी अपार श्रद्धा थी।

उसके वाल्यकाल का आराध्यदेव शेवसपीयर भी था। वह तन्मय हो-कर शेवसपीयर के नाटकों को पढ़ता था। उसके जीवन का आरम्भ सुमहले स्वप्नों द्वारा हुआ। रोलां का पिता अपने पुत्र को उच्च शिक्षा देना चाहता था। अतएव वह सपरिवार पेरिस चला गया। आरम्भ में एक हाईस्कूल में शिक्षा ग्रहण करने लगा। फ्रांस का विख्यात किंव पाल क्लाउडेल भी उसका सहपाठी था। रोलां की आकांक्षा किंव और संगीतज्ञ बनने और वीररस के नाटकों का निर्माण करने की थी। रोलां नामंल स्कूल में इतिहास और भूगोल का अध्ययन करता रहा । यूनान के प्राचीन दार्शनिक स्मिनोजा के दर्शन का विशेष प्रभाव उसपर पड़ा था। उसकी विचार-धारा पुष्ट और विस्तृत हुई।

रांना अपने वाल्यकाल से एक महान् आत्मा, एक विश्वव्यापी कलाकार, की गोज में था। टाल्नटाय के आदशंमय सिद्धान्तों से वह आकर्षित हुआ। स्कूल के दिन बीत चुके थे। अब जीविका के लिए कुछ कार्य करना आवश्यक था। वह कीन-मी वृत्ति ग्रहण करें, यही प्रश्न था। जीवन के लिए एक व्यव-स्थित अम होना चाहिए। स्थतन्यता के स्थान पर नियम के बन्धन और वृत्ति के लिए अपने उद्देशों की भूल जाना होगा। अतएव बाईस वर्ष का वृक्त रोंनां कुछ निश्चित करने में असफल रहा।

उस समय रोमां रोलां, टाल्सटाय के कलासम्बन्धी विचारों के कारण, ध्रम में पड़ गया। रोलां के लिए कला और संगीत ही जीवन था। वह मंगीत को अपने जीवन के लिए रोटी के समान आवश्यक समझता था। टाल्सटाय का विचार था कि संगीत द्वारा मनुष्य अपने कत्तंच्य-पालन से विमुग होता है। रोला ने टाल्सटाय के पास एक पत्र भेजा, जिसमें उनकी अन्तरात्मा की पुकार थी। कई सप्ताह बाद टाल्सटाय का उत्तर मिला, जिसमें उसने लिया था कि 'जो कलाकार अपने विश्वास के लिए त्याग करता है, उसी का महत्त्व है। उसका प्रेम कला के लिए नहीं, समस्त मानवता के प्रति होना चाहिए। इस उद्देश्य को लेकर कोई भी कलाकार अपने कार्य में अग्रसर हो सकता है।' ट्राल्सटाय का यह पत्र ३८ पृष्ठों में समाप्त हुआ था।

प्रतिवर्ण नामंल स्कूल के कुछ विशिष्ट विद्यायियों को विदेश में अध्ययन करने के लिए छात्र-वृत्ति मिलती थी। रोलां यह छात्र-वृत्ति लेकर दो वर्ण तक रोम में इतिहास का अध्ययन करता रहा। रोम में मालविडा नाम की एक वूड़ी जर्मन महिला से उसका परिचय हुआ। रोलां के जीवन में उसकी माता और इस महिला का विशेष प्रभाव पड़ा था। यह जर्मन महिला शिक्षित और उच्च विचार की थी। उसने रोलां को रोमन समाज से परिचित कराया।

रोमा रोला प्रायः मालविडा के यहाँ जाता। उसे पियानो वजाकर मुनाता। वह उसकी कला पर मुग्य थी। जीवन के अनेक जटिल प्रक्तों पर वार्तालाप होता। रोलां के विचार अधिक पुष्ट और गम्भीर होते गये। ालिवडा को भी विश्वास था कि किसी दिन यह युवक रोलां विश्व का एक महान् कलाकार माना जायगा। रोमां ने अपने अध्ययन-काल में ही अनेक नाटकों की रूपरेखा प्रस्तुत कर ली थी। वह नवीन दृष्टि-कोण से नाटकों की रचना करने लगा।

रोम में अपना अध्ययन समाप्त कर रोलां पेरिस लीटा। वह पहले नामंल स्कूल में और वाद में सोबोंन विश्वविद्यालय में संगीत के इतिहास का अध्यापक नियुक्त हुआ। वह समाज के सम्मुख आया। उसका विवाह हुआ। उसकी पत्नी एक शिक्षित परिवार की थी। उसका पिता एक सम्मा-नित प्रोफेसर था, जिसके कारण रोलां का परिचय समाज में बढ़ने लगा। उसे सभी वर्ग के लोगों के जीवन को प्रत्यक्ष रूप से देखने का अवसर मिला। मानव जीवन की वास्तविक परिस्थितियों का उसे ज्ञान हुआ।

रोमां रोलां और उसके कुछ साहित्यिक मित्रों के प्रयत्न से 'केशियर' नाम का पत्र प्रकाशित हुआ। साहित्य और समाज के अप्टाचार के विरुद्ध इस पत्र ने विशेष कार्य किया। इस पत्र द्वारा फ्रेंच आदर्श और वन्धुत्व का मार्ग प्रविश्त किया गया। १५ वर्षों तक नियमित रूप से यह पत्र प्रकाशित हुआ। पत्र की ग्राहक-संख्या वहुत अल्प थी। कुछ शिक्षित और कलाकार ही उसे पढ़ते थे। इसी पत्र में रोमां रोलां की सभी प्रमुख रचनाएँ प्रकाशित हुई थीं।

रोमां रोलां की आर्थिक समस्या उतनी सरल नहीं थी, फिर भी अपनी साहित्यिक कृतियों से उसे कोई भी लाभ नहीं हुआ और जनता में उसकी प्रसिद्धि भी नहीं हुई थी। उस समय पूंजीपितयों के आश्रय में ही नाटकों का प्रदर्शन, उनके मनोरंजन के लिए, होता था। रोलां ने सर्वसाधारण के लिए नाटकों की योजना प्रस्तुत की। उसने स्वयं कुछ ऐसे नाटकों का निर्माण किया जो जनता के लिए लिखे गये थे। राजनीतिक कारणों से उन नाटकों को सफलता नहीं मिली।

रोमां रोलां को अपने सभी प्रयोगों में असफलता और निराशा ही मिली, किन्तु वह हताश नहीं हुआ। अपनी आत्मा में उसका अटल विश्वास था। रोलां दुर्दिन की घड़ियों में महापुरुषों और वीर व्यक्तियों की कल्पना करता था। आपत्तिकाल में व्यथा पर विजय प्राप्त कर जीवन को कलामय वनानेवाली महान् आत्माओं का वह स्वप्न देखा करता था। वह स्वयं कभी पराजित नहीं हुआ।

रोलां ने अध्यापन-कार्य छोड़ दिया। संसार से अलग होकर दस वर्षी

के घोर परिक्षम के पश्चात् उमने अपनी अगर रचना 'जीन किस्टोफे' को विश्व के सम्मुख प्रकट किया।

रोलां ने अपने उपन्याम 'जीन किस्टोफे' में बीथोवन, वागनर आदि
महान् मंगीनकों के निरत्र और घटनाओं की छाया में ही 'किस्टोफे' के
गरित्र का अंक्त किया है। ऐगा प्रतीत होता है कि उन महान् आत्माओं के
गरित्र का उप पर पिक्षेप प्रभाव पड़ा था। बोलिवर के रूप में
रोलां ने स्वयं अपना चरित्र उपस्थित किया था। संगीत ही इस उपन्यास
की आत्मा है। ओलिवर आध्यात्मिक फास का प्रतिनिधि है और किस्टोफे
जर्मनी की उन्नत प्रतिमा का उदाहरण है। भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में
दोनीं कला और जीवन का उच्च आदरी उपस्थित करते हैं।

विदय-साहित्य में रोलां का उपन्यास 'जीन फिस्टोफे' अपने ढंग की वेजोड़ रचना है। मानव-जीवन के जिटल और गूड़ प्रश्नों को कथा के सूत्र में बांधकर लेखक ने एक आदरांमय जीवन की सृष्टि की है। उसने जीवन-द्वन्द्व में मानव को सत्य के पथ में अटल और अविचलित होने का आदेश दिया है। मानव को समजना और उसके प्रति प्रेम रखना यही रोलां का मूल संदेश है।

१९२० ई० में एक दुर्घटना के बाद ही रोलां संसार में विख्यात हुआ।
एक दिन अपने घर से निकलकर वह सड़क पर जा रहा था। अचानक
एक मोटर के पहियों के नीचे वह आ गया; किन्तु सीभाग्य से उसकी
प्राण-रक्षा हुई। उसे गहरी चोट लगी। हिंडुयाँ टूट गई थीं। कुछ समय
बाद अस्पताल से वह मुक्त हुआ। उसे नया जीवन मिला।

१९१२ ई० तक रोमां रोलां की कीर्ति अज्ञात थी। केवल दो वर्षों में उसकी प्रसिद्धि उच्च शिखर पर पहुँच गई। वह समस्त विश्व की मानवता को एक मूत्र में वैंघा देखना चाहता या। उसका वन्युत्व का संदेश योरोप भर में छा गया। उसने अपनी सम्पूर्ण शक्ति से युद्ध का विरोध किया।

१९१४ ई० से रोलां का जीवन एक उपदेशक के रूप में परिणत हुआ। अब वह एकान्तवास छींड़कर संसार के सम्मुख आया। उसका द्वार सभी के लिए खुल गया। उसकी वाणी अधिक शक्तिशाली हुई।

-१९१९ ई० में रोलां ने अपनी सम्पूर्ण शक्ति से 'विचारों की स्वत-न्यता' के लिए आन्दोलन खड़ा किया और उसने संसार के प्रमुख लेखकों का समर्थन और सहयोग प्राप्त किया। इस सम्बन्ध में उसने अनेकों लेख लिखे। उसने विरोधियों का खुलकर सामना किया। वारवूसे जैसे विख्यात फोंच लेखक का गत था कि कान्तिकारी सिद्धान्तीं की उन्ना के दिल 'विनार-स्वातन्त्र्य भी बिलदान किया जा सकता है', किन्तु री-अ कियों की क्विंच में विचार-स्वातन्त्र्य की हत्या नहीं देवना नाहना था।

रोळां मानव-स्वतन्त्रता और सामाजिक क्रान्ति हा समर्थन हस्ता था; किन्तु वह रवतपात का विरोधी था। उसने जर्मनी में रोगा उपमन्तर्ग कि हत्या का जोरों से विरोध किया था। नारों और से दुना और निरामा हा उन पर आक्रमण हुआ और दो वर्षी तक वह मृत्यु के माव विनरण करना रहा।

योरोप के लेलकों के दो दल हो गर्म थे। एक रोमा रोजा के पश्च का समर्थन करता था और दूसरा कान्ति के नाम पर लेपकों को स्थलन्या भी उत्सर्ग करता था। रोलां अहिंसा का समर्थक था। उसने रूस के बॉल्ड-शेविकों का भी विरोध किया था, जिनके शासन में लेलकों की स्थलन्यता पर भी कड़ा नियंत्रण लगा हुआ था और उस परिस्थिति में गोकों को भी अपना देश छोड़ना पड़ा था। गोकों रोलां के विचारों से सहमत था। रोलां से उसकी धनिष्ठ मित्रता थी और उसने अपनी एक पुस्तक भी रोजा को समर्पित की थी।

१९२२ ई० में फांस छोड़कर रोलां स्विजरलेड में निवास करने लगा। भारतीय दर्शन का उस पर गहरा प्रभाव पड़ा था। भारत की महान् आत्माओं से उसने अपना सम्बन्ध स्थापित किया। उसने महात्मा गांधी और परमहंस रामकृष्ण का जीवनचरित्र भी लिया। एक और गांधी जी के सिद्धांतों का उस पर प्रभाव पड़ा था दूसरी ओर सोवियत रूस के प्रति उसकी सहान्भूति भी थी। वह चाहता या कि दोनों सिद्धान्तों के अनुयायी मिलकर संसार का कल्याण करें। इस सम्बन्ध में उसने बहुत प्रयत्न किया; किन्तु वह असफल रहा।

उन दिनों हिटलर और मुसोलिनी का फासिस्टवाद उनके देशों में अपना आतंक जमाये था। रोलां उनके प्रयोगों को घातक समझता था। इसके कारण भविष्य में फिर एक भीवण महायुद्ध की सम्भावना उसे दिखाई पड़ती थी। उसने उसका तीव्र विरोध किया। एक वार, १९२६ ई० में, महाकवि रवीन्द्र रोलां से मिलने गये। वह इटली की यात्रा समाप्त कर वहाँ गये थे। मुसोलिनी की वातों का उनके ऊपर विशेष प्रभाव पड़ा था और वह सहानुभूति प्रकट करने लगे। अन्त में रोलां ने सम्पूर्ण स्थिति उनके सम्मुख रखी। रोलां ने फासिस्टवाद का घोर विरोध किया और उसने एक विश्वव्यापी आन्दोलन का रूप खड़ा किया।

द्वितीय महायुद्ध आरम्भ होने पर रोला का जीवन निर्वासन में ही व्यतीत हुआ। उसने अपने जीवनकाल में एक वृहत् डायरी प्रस्तुत की थी। अब उसके अनेक राण्डों का प्रकाशन हुआ है। उसे पढ़ने पर रोलां के जीवन और दर्गन का पूर्ण ज्ञान होता है।

दितीय महायुद्ध समाप्त होने के पहले ही रोमा रोला इस ससार से विदा लेकर चला गया।



लेखक की वृत्ति ग्रहण कर इस ससार में मैक्सिम गोर्की को जितना सम्मान, कीर्ति और प्रसिद्धि मिली, उतनी शायद ही किसी अन्य लेखक को अपने जीवन में मिली होगी। वह रूस के नवीन युग के लेखकों का भाग्यविधाता था और उसी के आदेश पर आज सोवियत लेखक अपना कार्यक्रम बना रहे हैं।

गोर्की केवल हस ही नहीं, समस्त विश्व के मानव को परतन्त्रता से मुक्त देखना चाहता था। उसकी दृष्टि सर्वव्यापी थी। वह हमारे भारतवर्ष की स्वतन्त्रता का भी पक्षपाती था। उसने अपने एक लेख में भारत में अंग्रेजों के दुराचार का विरोध किया था। उसने पेरिस मे रहनेवाले भारतीय कृष्णवर्मा का समर्थन और उनकी प्रशंसा की थी। सावरकर के निर्वासन पर उसने नौकरशाही की निन्दा की थी। उस लेख को पढ़ने से विदित होता है कि हमारे यहाँ की स्थित से गोर्की पूर्ण परिचित था और भारत की वह पूर्ण स्वतन्त्र देखना चाहता था।

गोर्की का पिता एक माधारण व्यवसामी था। उसकी माना एक यामीय महिला थी। नी वर्ष की अवस्था में गोर्की अनाय ही गया। उसका धन्य-काल कष्ट और अभाव में ही व्यतीत दुआ।

एक दिन अपने सम्बन्धियों का घर छोड़ कर यह आग गया। इस वर्ष की अवस्था में उसे अपनी जीविका के लिए होत्या पर नलने एलं एक जहाज पर नौकरी करनी पड़ी। उसके बाद उसने जीवन अव हमा के लिए अनेक बृत्तियों ग्रहण की। उसने नामनाई के यहां हाये किया, कुली का जीवन न्यतीत किया, सड़कों पर फेरी देकर फल बेनना रहा। फिर एक बकील का मुहरिर बना।

१८९२ ई० में पैदल चलनेवाले यातियों के माथ उसने दक्षिण तम की यात्रा की थी। गोर्की ने अपने इस अमण-काल में अने के कहानियों लिखी थीं। प्रकाशित होने पर उसकी महानियों पाठकों को अत्यन्त किंकिर प्रतीत हुईं। १९०० ई० में जब इन कहानियों का संगृह प्रकाशित तृथा. उस समय गोर्की को अत्यधिक सम्मान मिला। रूस के प्रयम कोडि के लिखकों में उसका स्थान माना गया। उसकी ज्याति निरन्तर बढ़नी गई और अमेरिका और योरोप की अन्य भाषाओं में भी उसकी कृतियों का अनुवाद प्रकाशित हुआ।

गोर्की की उन कहानियों की प्रसिद्धि और विकास के कम का अध्ययन करने के लिए मालवा, चेलस्रक, दी एक्स मैन और 'ट्वेन्टीसिंग्स मेन एण्ड ए गर्ल' शीर्षक कहानियों की पढ़ना आवश्यक है।

गोर्की ने जिन नारी और पुरुषों का वर्णन किया है वे साधारण निराश्रित और निद्रित अवस्था में जीवन ब्यतीत करने वाले जीव थे।

गोर्की के उपन्यासों में जीवन के भिन्न-भिन्न चित्र अंकित हैं। उनमें मानव के उलझे और द्वन्द्वमय जीवन की भावनाओं का विश्लेषण है। गोर्की ने अपने नवीन और मौलिक पात्रों के चित्र-चित्रण में मनोविज्ञान का अपूर्व प्रदर्शन किया है। उसकी रचनाओं की पृष्ठभूमि में सर्वत्र प्रकृति का सुन्दर अंकन है।

मालवा नाम की. स्त्री जिस मछुवे को प्यार करती है और प्रत्येक रिववार को उसके यहाँ आती है, वह उस मछुवे से अधिक उस स्थान को प्यार करती है। प्रकृति की उपासना और उसका सौन्दर्यमय आकर्षण मानव-जीवन में पूर्ण व्याप्त है। यही इस कहानी का मूल लक्ष्य है।

गोर्की एक महान् कलाकार था। वह किव भी था। अन्य लेखक यथार्थ-

वाद के नाम पर केवल 'डायरी' की भांति वास्तविक जीवन का लेखा प्रस्तुत करते थे। जो कुछ जैमा है उसका वर्णन वैसा करना उनका एक-मात्र उद्देश्य था। वे एक इतिहासकार की भांति घटनाओं को उपस्थित कर देने थे। उस पर अपना मत देना उन्हें उचित नहीं प्रतीत होता था। किन्तु गोर्की के पात्रों के साथ लेखक की सहानुभूति प्रकट होती है, ठीक उसी भांति जैसे तुर्गनेय के पात्र वाजारोफ, हेलन और रुडिन के साथ उमकी सहानुभूति थी।

इम अर्थ में गोर्की यथार्थनाद के साथ आदर्शवाद का मेल करता है; लेकिन वह उन पात्रों के द्वारा आदर्श उपस्थित करता है, जो निराधित और राजिवद्रोही हैं। उसके पात्र समाज से निकाले हुए है, वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते रहते हैं। जब तक उनका मन होता है तब तक काम करते हैं। वे नगर के किसी गन्दे भाग में अपना जीवन व्यतीत करते हैं।

गोर्जी के पात्र अपनी दरिद्रता और अभाग्य के प्रति शिकायत नहीं करते। उन पात्रों की घारणा है कि नव ठीक है, जीवन के प्रति असन्तोप और शिकायत की आवश्यकता नहीं, उससे कोई लाभ नहीं होगा। जीवित रहों और सहन करों। जब प्रक्ति सीण हो जायगी तब मृत्यु एक दिन आलिंगन करेगी। उसकी प्रतीक्षा करों। यही सबसे बड़ी बुद्धिमता इस संसार में है।

गोर्की के पात्रों में प्रतिभा और उत्साह की प्रेरणा है। उसके पात्र दिरद्र हैं; लेकिन वे चिन्ता नहीं करते हैं। वे शराब पीते हैं; किन्तु हताय नहीं होते। उसके पात्र का विश्वास है कि प्रत्येक मनुष्य अपनी परिस्थितियों का स्वयं निर्माण करता है।

गोर्की ने बुद्धिजीवियों की श्रेणी से अपने पात्रों का चुनाव नहीं किया है, वयोंकि वह जानता था कि वे बड़ी सरलता से जीवन के वन्दी वन जाते हैं। गोर्की की वारेन्का ओलेसोवा शीर्षक कहानी में वारेन्का एक पुरुप के प्रति हैंसती ह जो उससे प्रेम करता ह। उसके द्वारा लेखक कमी उपन्यासों में विणत 'हिरो' की परिभाषा उपस्थित करता है। वह कहती है—हसी 'हिरो' सदैव मूर्ख और दुष्ट होता है। वह किसी न किसी वस्तु में लीन रहता है। वह प्रायः ऐसी वातों के सम्बन्ध में विचार करता रहता है, जो कभी भी नहीं समझी जा सकतीं। वह स्वयं अभागा है। वह वरावर सोचता रहता है, फिर वोलने लगता है। और अपना प्रेम

प्रकट करता है। इसके पश्चात् यह फिर मोधने लगना है. फिर उनका विवाह होता है—और तब! वह अपनी पत्नी में मभी प्रकार में मूलेन की वार्तें करेगा। अन्त में वह अपनी पत्नी का परिलाम करेगा।

सचमुच गोर्की न बहुत ही उपपुत्त विचार यहाँ प्रवट किया है। गोर्की का अभीष्ट पात्र राजदोही श्रेणी का होना है। वह समाज के प्रति पूर्ण रूप से बिद्रोह करता है। किन्तु वह मित्तमान् भी है। केन क ने स्वयं ऐसे निराश्वित पात्रों के साथ रहतर जपना कुछ समार व्यक्ति किया था और यही कारण है कि समाज के इसी स्नार में वह जाने आकर्षक 'हिरो' का निर्माण करता था।

गोर्की के कुछ पात्र दार्शनिक भी हैं। ये मानव-भीवन पर विनार करते हैं और उन्हें उसका तत्त्व ज्ञात होता है। ठेगक का विश्वास है कि जीवन-द्वन्द्व में जो पराजित हो जाता है और जो अत्याचारों के भवानक आक्रमणों से उसी घेरे में फुँसा है, वह सोपनहर से अधिक दार्शनिक है। एगों क कल्पनाएँ कभी ठीक और वास्तविक रूप नहीं धारण कर सकती है, किन्तु पत्रणा से त्रस्त मानव अपने विचारों को स्वाभाविक रूप में प्रकट करता है।

गोर्की के पात्र प्रकृति के प्रति विशेष उन्मुख दिलाई पड़ते हैं। उसके पात्र, प्रकृति के विभिन्न कीड़ा-स्थलों को मुख होकर देखते हैं और उनमें कवि की भावुकता प्रकट होती है।

गोर्की के पात्र-पात्रियों में चरित्र-वल दिखाई पड़ता है; किन्तु लेतक आदर्श वीर की भाँति उनको नहीं उपस्थित करता है। यह यह संकेत देता है कि उन अभागों के जीवन में भी ऐसे क्षण आते हैं, जब अपने आत्मवल के कारण वे महान् दिखाई पड़ते हैं।

१८९८ ई० में प्रकाशित अपनी एक कहानी 'दी रीडर' में गोकीं अपने आरम्भिक साहित्यिक सिद्धान्तों को व्यक्त करता है। वह जीवन में किसी उच्च आदर्श को महत्त्व देता है। 'प्रतिदिन के जीवन में कुछ ऐसी वस्तु की आवश्यकता है, जो आत्मा को उन्नत करे।' यही विचार लेखक ने अपने एक नाटक 'दी लोजर डेप्पय' में भी प्रकट किया है।

गोर्की की रचनाओं के क्रम-विकास पर ध्यान देने पर विदित होता है कि आरम्भ में आदर्शवाद की छाया में वह यथार्थवाद के पथ पर चलता रहा। समय के परिवर्तन, के साथ लेखक की गित भी वदलती गई। १९०५ ई० की रूसी कान्ति में भाग लेने के कारण उसकी रचनाओं में भी नवीन दृष्टिकोण और सिद्धान्त का जन्म हुआ।

फांस के लेखकों का यथार्थवाद केवल वास्तविक स्वरूप उपस्थित करने का पक्षपाती था। लेखक अपनी सहानुभूति और विचारों से अलग रहता था। उसका कोई आदर्श और उद्देश नहीं रहता था; किन्तु गोर्की ने निरीह और पितत जीवन व्यतीत करनेवाले लोगों की भी उच्च और सुन्दर जीवन बनाने के लिए मार्ग दिखाया। अपनी आत्मा की प्रेरणा से वे कैसे अग्रसर हो सकते हैं? यही उसका उद्देश्य होताथा। वे परिस्थितियों से त्रस्त होकर उसी में उलझकर अपना जीवन समाप्त कर दें यह लेखक का लक्ष्य नहीं रहता था। वह अपने पात्र-पात्रियों को सदैव कोय, घृणा, लज्जा की भावना लेकर जीवन-द्वन्द्व में अग्रसर करता रहा। उसका विश्वास था कि ठंडी साँस लेने, विलाप करने और यह कहने पर कि मानव एक मिट्टी का पुतला है और मिट्टी में मिल जायगा, किसी महान् उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती। गोर्की ऐसे मानव को महत्त्व देता है, जो लज्जा-जनक वातावरण की निस्तव्यता में अपनी भविष्यवाणी द्वारा जीवित मृतक को भी बैतन्य कर देगा। उसकी वाणी तुच्छ आत्मा को भी कम्पित कर देगी।

गोर्की की एक कहानी में वूढ़ी ईजरिंगल डेनको का जो वर्णन करती है, वह मानवता से प्रेम करनेवाला अद्भुत वीर है। डेनको अन्यकार और निराशा में भी जनता का पथ-प्रदर्शन करता है। वह अपने सीने से चीरकर अपना हृदय निकाल देता है, जो प्रकाश और स्वतन्त्रता का मार्ग-प्रदर्शन करता है।

यह 'डेनको' का स्वरूप गोर्की की अनेक कृतियों में भिन्न-भिन्न आकृति में चित्रित होता है। गोर्की ने एक महान् आत्मा, एक श्रेष्ठ मानव की कल्पना की जो जनता को परतन्त्रता से मुक्त करता है; किन्तु नित्जे के महामानव की भाँति वह मनुष्यों पर शासन नहीं करता।

शासन और अत्याचारों के प्रति विद्रोह के आन्दोलन में भाग लेने के कारण गोर्की को जार की सरकार ने रूस छोड़ने के लिए वाच्य किया। गोर्की विदेश में भ्रमण करता रहा। अन्त में 'केपरी' टापू पर उसने अपना व्यवस्थित जीवन व्यतीत करना आरम्भ किया। गोर्की अपनी साहित्यसाधना में लीन रहा। वह पत्र का सम्पादन करता, अपनी रचनाएँ प्रस्तुत करता और रूसी कान्ति के लिए संगठन और प्रचार करता। 'केपरी' का टापू क्रान्तिकारियों का एक तीर्थस्थान वन गया था।

.. १९०५ ई० में लेनिन से गोर्की की मेंट हुई थी; किन्तु दो वर्प वाद

फांस के लेखकों का यथार्थवाद केवल वास्तिवक स्वरूप उपस्थित करने का पक्षपाती था। लेखक अपनी सहानुभूति और विचारों से अलग रहता था। उसका कोई आदर्श और उद्देश्य नहीं रहता था; किन्तु गोर्की ने निरीह और पितत जीवन व्यतीत करनेवाले लोगों को भी उच्च और सुन्दर जीवन वनाने के लिए मार्ग दिखाया। अपनी आत्मा की प्रेरणा से वे कैसे अग्रसर हो सकते हैं? यही उसका उद्देश्य होता था। वे परिस्थितियों से त्रस्त होकर उसी में उलझकर अपना जीवन समाप्त कर दें यह लेखक का लक्ष्य नहीं रहता था। वह अपने पात्र-पात्रियों को सदैव कोष, घृणा, लज्जा की भावना लेकर जीवन-इन्द्व में अग्रसर करता रहा। उसका विश्वास था कि ठंडी साँस लेने, विलाप करने और यह कहने पर कि मानव एक मिट्टी का पुतला है और मिट्टी में मिल जायगा, किसी महान् उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती। गोर्की ऐसे मानव को महत्त्व देता है, जो लज्जा-जनक वातावरण की निस्तव्यता में अपनी भविष्यवाणी द्वारा जीवित मृतक को भी चैतन्य कर देगा। उसकी वाणी नुच्छ आत्मा को भी किम्पत कर देगी।

गोर्की की एक कहानी में बूढ़ी ईजरिगल डेनको का जो वर्णन करती है, वह मानवता से प्रेम करनेवाला अद्भुत वीर हैं। डेनको अन्वकार और निराशा में भी जनता का पथ-प्रदर्शन करता है। वह अपने सीने से चीरकर अपना हृदय निकाल देता है, जो प्रकाश और स्वतन्त्रता का मार्ग-प्रदर्शन करता है।

यह 'डेनको' का स्वरूप गोर्की की अनेक कृतियों में भिन-भिन्न आकृति में चित्रित होता है। गोर्की ने एक महान् आत्मा, एक श्रेष्ठ मानव की कल्पना की जो जनता को परतन्त्रता से मुक्त करता है; किन्तु निर्जे के महामानव की भाँति वह मनुष्यों पर शासन नहीं करता।

शासन और अत्याचारों के प्रति विद्रोह के अन्दोलन में भाग लेने के कारण गोर्की को जार की सरकार ने रूस छोड़ने के लिए वाध्य किया। गोर्की विदेश में श्रमण करता रहा। अन्त में 'केपरी' टापू पर उसने अपना व्यवस्थित जीवन व्यतीत करना आरम्भ किया। गोर्की अपनी साहित्यसाधना में लीन रहा। वह पत्र का सम्पादन करता, अपनी रचनाएँ प्रस्तुत करता और रूसी कान्ति के लिए संगठन और प्रचार करता। 'केपरी' का टापू क्रान्तिकारियों का एक तीर्थस्थान वन गया था।

. १९०५ ई० में लेनिन से गोर्की की भेंट हुई थी; किन्तु दो वर्ष वाद प्रकट करता है। इसके परचात् वह किर सोचने लगता है, किर इसका विवाह होता है—और तब! वह अपनी पत्नी ने नमी प्रकार की मूर्यता की बार्वे करेगा। अन्त में वह अपनी पत्नी का परित्याग करेगा।

सचमुच गोर्को न बहुत ही उपयुक्त विचार यहाँ प्रस्ट किया है। गोर्को का अमीष्ट पात राजदोही श्रेगी का होता है। वह नमाज के प्रति पूर्ण रूप से विद्रोह करता है। किन्तु वह गिल्तमान् भी है। वियक ने स्वयं ऐसे निराश्वित पानों के साथ रहकर अपना कुछ समय व्यनीत किया या और यही कारण है कि ममाज के इसी स्तर में वह अपने आकर्षक हिसी का निर्माण करता था।

गोर्कों के कुछ पात्र दार्शनिक भी हैं। वे मानव-वीवन पर विचार करते हैं और उन्हें उमका उत्तव जात होता है। छेतक का विस्वास है कि जीवन-इन्ह में जो पराजित हो जाता है और तो अत्याचारों के मयानक आक्रमों ने उनी घेरे में फैंसा है, वह नोपनहर ने अधिक दार्शनिक है। क्योंकि कल्पनाएँ कभी ठीक और वास्तविक रूप नहीं बार्य कर सक्ती हैं, किन्तु पंत्रमा हे त्रस्त मानव अपने विचारों को स्वामाविक रूप में प्रकट करता है।

गोर्को के पात्र प्रकृति के प्रति विशेष उन्मुख दिखाई पड़ते हैं। उसके पात्र, प्रकृति के विभिन्न कीड़ा-स्वलों की मुख होकर देखते हैं और उनमें कवि की मानुकता प्रकट होती है।

गोर्की के पात्र-पात्रियों में चरित्र-वल दिखाई पड़ता है; किन्तु लेखक आदर्श वीर की मीति उनको नहीं उपस्थित करता है। वह यह संकेत देता है कि उन अभागों के जीवन में भी ऐसे अग आते हैं, जब अपने आत्मवल के कारन वे महान् दिखाई पड़ते हैं।

१८९८ ई॰ में प्रकाशित अपनी एक कहानी 'दी रीडर' में गोकी अपने आरम्मिक साहित्यिक सिद्धान्तों को व्यक्त करता है। वह जीवन में किसी उच्च आदर्श को नहत्त्व देता है। 'प्रतिदिन के जीवन में कुछ ऐसी वस्तु की आवश्यकता है, जो आत्मा को उन्नत करे।' यही विचार लेखक ने अपने एक नाटक 'दी लोअर डेप्पय' में भी प्रकट किया है।

गोर्को को रचनाओं के क्रम-विकास पर व्यान देने पर विदित होता है कि आरम्भ में आदर्शवाद की छाया में वह यथायंवाद के पथ पर चलता रहा। समय के परिवर्तन के साथ लेखक की गति भी वदलती गई। १९०५ ई० की रुसी कान्ति में भाग लेने के कारण उसकी रचनाओं में भी नवीन दृष्टिकोण और सिद्धान्त का जन्म हुआ।

फांस के लेखकों का ययार्थवाद केवल वास्तिविक स्वरूप उपस्थित करने का पक्षपाती था। लेखक अपनी सहानुभूति और विचारों से अलग रहता था। उसका कोई आदर्श और उद्देश नहीं रहता था; किन्तु गोर्की ने निरीह और पितत जीवन व्यतीत करनेवाले लोगों को भी उच्च और मुन्दर जीवन वनाने के लिए मार्ग दिखाया। अपनी आत्मा की प्रेरणा से वे कैसे अग्रसर हो सकते हैं? यही उसका उद्देश्य होताथा। वे पिरिस्थितियों से तस्त होकर उसी में उलक्षकर अपना जीवन समाप्त कर दें यह लेखक का लक्ष्य नहीं रहता था। वह अपने पात्र-पात्रियों को सदैव कोघ, पृणा, लज्जा की भावना लेकर जीवन-इन्द्र में अग्रसर करता रहा। उसका विश्वास था कि ठंडी साँस लेने, विलाप करने और यह कहने पर कि मानव एक मिट्टी का पुंतला है और मिट्टी में मिल जायगा, किसी महान् उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती। गोर्की ऐसे मानव को महत्त्व देता है, जो लज्जा-जनक वातावरण की निस्तव्यता में अपनी भविष्यवाणी द्वारा जीवित मृतक को भी चैतन्य कर देगा। उसकी वाणी तुच्छ आत्मा को भी किम्पत कर देगी।

गोर्की की एक कहानी में वूड़ी ईजरिगल डेनको का जो वर्णन करती है, वह मानवता से प्रेम करनेवाला अद्भुत वीर है। डेनको अन्यकार और निराशा में भी जनता का पथ-प्रदर्शन करता है। वह अपने सीने से चीरकर अपना हृदय निकाल देता है, जो प्रकाश और स्वतन्त्रता का मार्ग-प्रदर्शन करता है।

यह 'डेनको' का स्वरूप गोर्की की अनेक कृतियों में भिन्न-भिन्न आकृति में चित्रित होता है। गोर्की ने एक महान् आत्मा, एक श्रेष्ठ मानव की कल्पना की जो जनता को परतन्त्रता से मुक्त करता है; किन्तु नित्जे के महामानव की भाँति वह मनुष्यों पर शासन नहीं करता।

शासन और अत्याचारों के प्रति विद्रोह के आन्दोलन में भाग लेने के कारण गोर्की को जार की सरकार ने रूस छोड़ने के लिए वाध्य किया। गोर्की विदेश में भ्रमण करता रहा। अन्त में 'केपरी' टापू पर उसने अपना व्यवस्थित जीवन व्यतीत करना आरम्भ किया। गोर्की अपनी साहित्य-साधना में लीन रहा। वह पत्र का सम्पादन करता, अपनी रचनाएँ प्रस्तुत करता और रूसी क्रान्ति के लिए संगठन और प्रचार करता। 'केपरी' का टापू क्रान्तिकारियों का एक तीर्थस्थान वन गया था।

१९०५ ई० में लेनिन से गोर्की की भेंद हुई थी; किन्तु दो वर्ष वाद

घनिष्ठता बहुत बढ़ गई। गोर्की एक ऐसे परिवार में उत्पन्न हुआ था जिसमें भगवान् और अन्धविश्वासों की मान्यता थी। संस्कार का प्रभाव गोर्की पर भी था, किन्तु निरन्तर अपने विचारों के द्वन्द्र ने छेराक को सभी बन्धनों से मुक्त कर दिया था। छेनिन का प्रभाव उस पर विशेष क्य से पड़ा। १९०५ ई० की इसी राज्यकान्ति की अमकलता के कारण नवीन कार्यकान के सम्बन्ध में कान्तिकारी दलों में आपस में मतभेद हो गया था। बगडानोव के दल ने कुछ आदर्शमय सिद्धान्त और धमं का एव प्रहण किया था। गोर्की इसी पथ का समर्थन करता था।

लेनिन की आलोचनाओं का ही परिणाम था कि अन्त में गोर्की उसके सिद्धान्तों का अनुयायी बना। १९०६ ई० में गोर्की का 'मदर' उपन्यास प्रकाशित हुआ। इस पुस्तक ने भविष्य में कान्तिकारियों की गीता का स्थान ग्रहण किया। लेनिन ने स्वयं इसकी प्रशंसा की और इसी कोटि की रचना करने के लिए गोर्की को उत्साहित किया। लेनिन गोर्की की कृतियों का वड़ा सम्मान करता था। उसकी धारणा थी कि जन-सामान्य की कला का गोर्की सबसे बड़ा लेखक है। गोर्की का विश्वास था कि लेनिन संसार का सबसे बड़ा आदमी है। उसने लेनिन के रूप में ही सर्वन् शक्तिमान् मानव को अपनी रचनाओं में अंकित किया है।

गोर्की ने अपने वाल्यकाल से ही मनुष्य के दुर्गुण, पतन और भ्रष्ट आचरण का अध्ययन किया था। उसने अपनी दादी से वीर, देवता, जंगल, पहाड़ और चोर-डाकुओं की कहानी बड़ी उत्सुकता से सुनी थी। वचपन में ही एक अनाथ वालक के प्रति उसकी सहानुभूति हुई थी। उसने अपनी दादी से पूछा कि क्यों अनाथ अवस्था में लोग अपनी सन्तान को छोड़ देते हैं? उसे उत्तर मिला—'दरिद्रता के कारण उन्हें ऐसा करना पड़ता है।' वचपन से ही अभाव और दरिद्रता का प्रश्न गोर्की के मस्तिष्क में जम गया था।

गोर्की का प्रेम मानवता तक ही सीमित नहीं था। पशु-पक्षी और जीव-जन्तुओं सभी के प्रति उसका असीम प्रेम था। अपने पिता के शव-संस्कार के समय उसने देखा था कि शव गाड़ने के लिए जो स्थान खोदा गया था, उस गड़ढ़े में दो मेढक दलदल में पड़े थे। शव के साथ वे भी दफन हो गये। यह दृश्य जीवन भर गोर्की भुला नहीं सका। अपनी 'चाइल्डहुड' नामक पुस्तक में उसने लिखा है कि जब पिता के देहान्त के बाद सब लोग विलाप कर रहे थे, तब उसकी दादी ने उससे कहा कि तुम क्यों नहीं अश्रुपात कर रहे हो? इस पर उसने कहा—मेरे हृदय में वैसा अनुभव नहीं हो रहा है। क्या में बनावटी विलाप करूँ ? इसपर दादी ने कहा— नहीं, वैसा करना आवश्यक नहीं है।

१९१७ ई॰ की कसी राज्यकान्ति के बाद गोकों ने लेनिन के सिद्धान्त के अनुनार ही अपने उपन्यासों की रचना की। इस सम्बन्ध में लेनिन से उसकी प्रायः वानों हुआ करती और उसी के आदेशानुसार उसने 'डिकेडेन्म' नामक उपन्यास प्रस्तुत किया था। गोकों ने एक नबीन युग का आरम्भ किया। उसने टाल्सटाय और टीस्टोएईव्स्की की रचनाओं का विरोध किया; क्योंकि फ्रान्तिकारियों के लिए ऐसी रचनाएँ घातक थीं। उन्हें पढ़कर जीवन में उत्साह का संचार नहीं होता। यह उदासीनता का दर्शन क्रान्तिकारियों के उपयुक्त नहीं हैं। गोकों ने विरोध में आन्दोलन एड़ा किया और उसको लेनिन का पूर्ण समर्थन प्राप्त था।

गोर्की की रचनाओं को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है।
प्रथम लेनिन के प्रभाव में पहले की रचनाएँ और दूसरी उसके बाद लिखी
गई। गोर्की में प्राचीन और नवीन दोनों का मेल था। समय के परिवर्तन
के साथ उसके विचार भी परिवर्तित हुए। वह क्रान्ति का अप्रदूत बना।
उसने जनता में जागृति का संदेश दिया। उसने नवीन-साहित्य का निर्माण
किया। उसने नवीन लेगकों को उत्साहित किया और उनका पथ-प्रदर्शक बना।

नवीन रुस के निर्माण में गोर्की का उद्योग प्रशंसनीय है। उसकी कृतियों में श्रम को विशेष महत्त्व दिया गया है। उसे श्रम पर पूर्ण विश्वास था। उसने अपने जीवन में अपने श्रम से संसार में इतनी कीर्ति प्राप्त की थी। १९२० ई० में लेनिन के आग्रह से अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए वह विदेश गया। उस समय खांसने पर वह मुख से खून फेंक रहा था। निरन्तर परिश्रम के कारण गोर्की का स्वास्थ्य क्षीण हो गया था।

विदेश से लीटने पर गोर्की नये रूस के निर्माण में पूर्ण सहयोग देता रहा। उसने रूसी साहित्य और विज्ञान के विकास में अपनी सम्पूर्ण शिवत लगा दी थी। उसके प्रयत्न से ही लेखकों का जीवन-स्तर उच्च हुआ और वे अनेकों कठिनाइयों से मुक्त हुए।

गोर्की का जीवन-रहस्य समझने के लिए तीन रचनाओं को पढ़ना आवश्यक है—चाइल्डहुर (१९१०ई०), इन दी वर्ल्ड (१९१६ ई०), माई युनिवर्सिटीज (१९२३ ई०)।

गोर्की का अन्तिम बृहत् उपन्यास 'ठाइफ आफ विलम सायगिन' है। इसमें छेनक ने पूँजीबादी रूस के उत्थान और पतन का लेखा प्रस्तुत किया घनिष्ठता बहुत बढ़ गई। गोकी एक ऐसे परिवार में उताब हुआ था जिसमें भगवान् और अन्वविद्वासों की मान्यता थी। गंस्कार का प्रभान गोकी पर भी था, किन्तु निरन्तर अपने विचारों के द्वन्द ने लेखक को गर्भा बन्धनों से मुक्त कर दिया था। छेनिन का प्रभाव उम पर विशेष हम में पड़ा। १९०५ ई० की रूसी राज्यकान्ति की अमकछता के कारण नवीन कार्यक्रम के सम्बन्ध में क्रान्तिकारी दलों में आपस में मनभेद हो गया था। बगडानोव के दल ने कुछ आदर्शमय सिद्धान्त और धमं का प्रभ ग्रह्म किया था। गोकीं इसी प्रथ का समर्थन करता था।

लेनिन की आलोचनाओं का ही परिणाम था कि अन्त में गोर्ही उसके सिद्धान्तों का अनुयायी बना। १९०६ ई० में गोर्ही का 'मदर' उपन्याम प्रकाशित हुआ। इस पुस्तक ने भविष्य में क्रान्तिकारियों की गीता का स्थान प्रहण किया। लेनिन ने स्वयं इसकी प्रशंसा की और इसी कोटि की रचना करने के लिए गोर्की को उत्साहित किया। लेनिन गोर्की की कृतियों का बड़ा सम्मान करता था। उसकी धारणा थी कि जन-सामान्य की कला का गोर्की सबसे बड़ा लेखक है। गोर्की का विश्वास था कि लेनिन संसार का सबसे बड़ा आदमी हैं। उसने लेनिन के रूप में ही नवं- शिक्तमान् मानव को अपनी रचनाओं में अंकित किया है।

गोर्की ने अपने वाल्यकाल से ही मनुष्य के दुर्गुण, पतन और अष्ट आचरण का अध्ययन किया था। उसने अपनी दादी से वीर, देवता, जंगल, पहाड़ और चोर-डाकुओं की कहानी बड़ी उत्सुकता से सुनी थी। बचपन में ही एक अनाथ वालक के प्रति उसकी सहानुभूति हुई थी। उसने अपनी दादी से पूछा कि क्यों अनाथ अवस्था में लोग अपनी सन्तान को छोड़ देते हैं? उसे उत्तर मिला—'दिरद्रता के कारण उन्हें ऐसा करना पड़ता है।' वचपन से ही अभाव और दिरद्रता का प्रक्रन गोर्की के मिस्तिष्क में जम गया था।

गोर्की का प्रेम मानवता तक ही सीमित नहीं था। पशु-पक्षी और जीव-जन्तुओं सभी के प्रति उसका असीम प्रेम था। अपने पिता के शव-संस्कार के समय उसने देखा था कि शव गाड़ने के लिए जो स्थान खोदा गया था, उस गड्डे में दो मेढक दलदल में पड़े थे। शव के साथ वे भी दफन हो गये। यह दृश्य जीवन भर गोर्की भुला नहीं सका। अपनी 'चाइल्डहुड' नामक पुस्तक में उसने लिखा है कि जब पिता के देहान्त के बाद सब लोग विलाप कर रहे थे, तब उसकी दादी ने उससे कहा कि तुम क्यों नहीं अश्रुपात कर रहे हो? इस पर उसने कहा—मेरे हृदय में वैसा अनुभव नहीं हो रहा है। पया मै बनायटी विलाप करूँ? इसपर दादी ने कहा— नहीं, वैमा करना आवरयक नहीं है।

१९१७ ई० की रुमी राज्यनान्ति के बाद गोर्की ने लेनिन के सिद्धान्त के अनुनार ही अपने उपन्यानों की रचना की। इस सम्बन्ध में लेनिन से उसकी प्रायः यानी हुना करनी और उनी के आदेशानुमार उसने 'क्रिकेडेन्म' नामक उपन्यान प्रस्तुत किया था। गोर्की ने एक नवीन युग का आरम्भ किया। उनने टाल्मटाय और टोन्टोएईय्न्की की रचनाओं का विरोध किया; प्रयोक्ति प्रान्तिकारियों के लिए ऐसी रचनाएँ घातक थी। उन्हें पढकर जीवन में उत्साह का नचार नहीं होना। यह उदासीनता का दर्शन क्रान्तिकारियों के उपयुक्त नहीं है। गोर्की ने विरोध में आन्दोलन खड़ा किया और उसको लेनिन का पूर्ण समर्थन प्राप्त था।

गोर्की की रचनाओं को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम लेनिन के प्रभाव ने पहले की रचनाएँ और दूसरी उसके बाद लिखी गई। गोर्की में प्राचीन और नभीन दोनों का मेल था। समय के परिवर्तन के माथ उसके विचार भी परिवर्तिन हुए। वह प्रान्ति का अग्रदूत बना। उसने जनता में जागृति का सदेश दिया। उसने नवीन-साहित्य का निर्माण किया। उसने नवीन लेयकों को उत्साहित किया और उनका पथ-प्रदर्शक बना।

नवीन मन के निर्माण में गोर्को का उद्योग प्रशमनीय है। उसकी कृतियों में श्रम को विशेष महत्त्व दिया गया है। उसे श्रम पर पूर्ण विश्वास या। उसने अपने जीवन में अपने श्रम से संसार में इतनी कीर्ति प्राप्त की यी। १९२० ई० में लेनिन के आग्रह से अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए वह विदेश गया। उस समय सांसने पर वह मुख से सून फेंक रहा था। निरन्तर परिश्रम के कारण गोर्की का स्वास्थ्य क्षीण हो गया था।

चिरेश में लीटने पर गोर्की नये रूस के निर्माण में पूर्ण सहयोग देता रहा। उसने रूसी साहित्य और विज्ञान के विकास में अपनी सम्पूर्ण शक्ति लगा दी थी। उसके प्रयत्न से ही लेखकों का जीवन-स्तर उच्च हुआ और वे अनेकों कठिनाउयों में मुक्त हुए।

गोर्की का जीवन-रहस्य समझने के लिए तीन रचनाओं को पढना आयण्यक है—चादल्उनुष्ट (१९१० ई०), इन दी वर्ल्ड (१९१६ ई०), माई युनिर्वामटीज (१९२३ ई०)।

गाँकों का अन्तिम बृहत् उपन्यास 'लाइफ आफ विलम सायगिन' है। इसमें लेगक ने पूँजीवादी रूस के उत्थान और पतन का लेखा प्रस्तुत किया है और उस प्रणांकी के विकास का कम दिया है, जिसके कारण हम का प्रथम समाजवादी राज्य स्थापित हुआ है। लेखक ने इस उपन्यास की १९२७ ई० में आरम्भ किया था और १९३६ ई० में समाप्त किया। इसी वर्ष अपने उपन्यास के साथ ही गोकी ने अपने जीवन का भी कार्यक्रम समाप्त किया। कहते हैं कि वीमारी में फासिस्ट एजेंट द्वारा उसे विष दिया गया।

आज अनीश्वरवादी सोवियत रूस में हमारे ब्रह्मा, विष्णु और महंश की भाँति लेनिन, स्टालिन और गोर्की की पूजा होती है।

## प्रीहट

(१८७१–१९२८)

वीसवीं शताब्दी के संसार में जो महान् उपन्यास-लेखक अवतीर्ण हुए हैं, उनमें प्रीस्ट का स्थान बड़ा महत्त्वपूर्ण हैं।

मार्सेल प्रौस्ट का जन्म पेरिस में हुआ था। उसका पिता एक उाक्टर था और पेरिस में स्वास्थ्य किमश्तर था। प्रौस्ट की माता एक यहूदी स्त्री थी। वह सुन्दरी, मनोहर और वृद्धिमती थी। वचपन से ही माता और पुत्र के बीच ऐसा अपूर्व वात्सल्य था कि वयस्क होने पर भी प्रौस्ट तब तक सो नहीं सकता था, जब तक उसकी माँ ने उसका चुम्बन नहीं लिया हो और उसे थपथपाया न हो। वह दुर्बल और निर्वल था। उसमें भावुकता इतनी अधिक थी कि वह कभी-कभी सामान्य परिस्थितियों में भी आंसू वहाने लगता। जब उसकी माँ उसको कहानियाँ सुनाती तो वह कहानी के नायक-नायिका की दुःख-कथा सुनकर भावाभिभूत होकर कांपने लगता था।

वचपन में वह अपने सम्बन्धियों के यहाँ देहातों में रहा और पेड़-पत्तों की हरियाली के बीच पला था। उसका विश्वास था कि वृक्षों का भी व्यक्तित्व है, उनमें भी जान है। वाद में उसने अपनी स्मृतियों में उन्हीं दिनों को अपने जीवन के सबसे सुन्दर क्षण बताया है।

प्रौस्ट अपनी आरम्भिक शिक्षा के दिनों में भी अपनी रुचि की पुस्तकों पढ़ना अधिक पसन्द करता था। स्कूल के दिनों में ही उसने बहुत सी

यास्त्रीय और प्रतीकवादी फेंच कविताएँ कण्ठस्थ कर ली थीं। स्नातक होने के बाद वह सैनिक शिक्षण के लिए गया। वहीं भी अस्वस्य रहने के कारण वह अपना अधिकांश समय पढ़ने-लियने और कुछ-कुछ अंग्रेजी सीयने में ज्यतीत किया करता था। उन दिनों उसने कुछ शृंगार-रसात्मक वर्णन लिखें और साहित्यिक जीवन की ओर प्रयृत्ति दिसाई।

सैनिक गिक्षण के बाद उन्नके पिता ने उसे राजदूत के कार्य के लिए तैयार करना चाहा, इनलिए वह सोवॉन विद्वविद्यालय में राजदास्त्र और कानून पड़ने के लिए भेज दिया गया। उसे वहाँ का पाठचक्रम भाया नहीं। हेनरी वर्गसन का दर्सन, मनोविज्ञान और अध्यात्म अवश्य उसकी रुचि के विषय थे। वर्गसन बाद में उसका घनिष्ठ मित्र हो गया। वर्गसन ने जो अवचेतन मन एवं स्मृति सम्बस्धी सिद्धान्त प्रतिपादित किये थे, उनसे प्रौस्ट को बड़ी प्रेरणा मिली थी। वर्गसन का यह प्रभाव प्रौस्ट पर से तब तक नहीं हटा जब तक फि वह अनातोले फांस के सम्पकं में नहीं आया। अनातोले फांस ने उसे बताया कि दृश्य जगत् के अतिरिक्त वस्तुओं का निरोधण अथवा परीक्षण मनुष्य को निराद्य बनाता है, या पागल।

प्रोस्ट कानून की डिग्री नहीं प्राप्त कर सका। वह विश्वविद्यालय में रहकर दर्शन और मनोविज्ञान का ही अध्ययन करता रहा। उसने लिखने का प्रयत्न किया और प्रतिभावाली लेखकों से परिचय प्राप्त करता रहा। प्रोस्ट के स्वभाव की यह एक विचित्रता थी कि मागं में यदि कोई राजकुमार, उपूक या उचेस मिल जाती तो वह उसी प्रकार उसका अभिवादन करता जैसा कि उसने पुस्तकों में पढ़ा था। स्त्रियां उसको कुछ पागल और अध्यत्त समझती थीं और साथ ही मनोरंजक भी और वे उसके अभिवादन का प्रत्युत्तर भी दे देती थीं। प्रोस्ट के पागलपन को सोचते-सोचते उनका मस्तिष्क कभी-कभी थक उठता था और अन्त में उन्हें यह निणंय करना कठिन हो जाता था कि इस व्यक्ति को पहले कहां देखा है। प्रोस्ट भी यही चाहता था।

युवावस्था में प्रौस्ट ने धनिक वर्ग की जीवन-रौली का अध्ययन किया था। उसने राजकुमारों की वेष-भूषा और उनके रहन-सहन का अध्ययन किया था। यहां तक कि वह स्वयं राजकुमारों-जैसी वेष-भूषा धारण कर संर करने निकलता था। प्रौस्ट की मां उसे सभी व्यर्थ के कामों में उत्साहित किया करती थी। उसके पिता ने उसकी शिक्षा-दीक्षा का विचार छोड़कर उसे पर्याप्त धन देना आरम्भ किया।

प्रीस्ट का सर्वप्रथम प्रेम एक कुलीन स्त्री के प्रति हुआ। वह उससे अवस्था में वड़ी थी। उससे उसका कोई परिचय नहीं था, केवल मार्ग में उसे देखकर वह उसके पीछे चल पड़ता और उसे घर पहुँचाकर लीट आता था। इसके वाद वहुत सी युवितयों को देखकर वह सब के प्रेम से अभिभूत हो गया और वड़ी कठिनाई से उसने उन लोगों में से एक को चुना। संक्षेप में, ग्रीस्ट को किसी का प्यार नहीं मिला। वह जीवन भर अविवाहित ही रहा।

१९०३ ई० में प्रौस्ट के पिता का देहान्त हो गया और प्रौस्ट को बहुत वड़ी सम्पत्ति मिली। वह खुलकर मित्रों को भोज देने लगा। वह नौकरों को इनाम देने में इतना मुक्तहस्त था कि उन्हें कई बार इनाम देने पर भी उसे सन्देह रहता कि कहीं उन्हें कम तो नहीं मिला है। उस समय उसका जीवन अव्यवस्थित हो गया था।

१९०५ ई० में प्रौस्ट की माता की मृत्यु हुई। उसका जीवन अत्यन्त दोकमय हो गया। कुछ समय वाद वह समाज से दूर रहने लगा। वह एक एकान्त मकान में अपनी एक नौकरानी के साथ रहता था। वहीं नौकरानी ही उसे कपड़ा पहनाती, खिलाती और उसकी सेवा-शुश्रूपा करती थी। उसकी नौकरानी का पित टैक्सी चलाता था और रात दस यजे अपनी मोटर लाकर मकान के पास खड़ी कर देता था। प्रौस्ट उन दिनों ग्यारह वजे रात से पहले घर से वाहर नहीं निकलता था। उसका जीवन अत्यन्त रहस्यमय था। उसकी गतिविधि उसके वहुत से मित्रों के लिए। भी गुन्त थी। यह निश्चित रूप से ज्ञात होता है कि वह पक्का मट्टेयाज था और मूल्यों के चढ़ने-उतरने का ज्ञान उसे भली भाँति रहता था।

इस प्रकार उसने प्रभूत सम्पत्ति एकत्र कर ली थी। वह मित्रों को भोज देने में पर्याप्त धन व्यय करता था।

प्रोस्ट छः वर्ष तक पलंग पर पड़ा-पड़ा लिखता रहा। उसने अपना उपन्याम 'स्वान्म वे' समाप्त करने के पहले किसी से अपनी रचना के सम्बन्ध म कुछ नहीं कहा था। 'स्वान्स वे' में उसके पिछले दिनों की स्मृति का वर्षन है। प्रोस्ट ने अपने पुराने प्रकाशक के पास अपनी रचना भेजी; किन्तु उसने उस अस्थोकृत कर दिया। प्रोस्ट के मित्रों ने बड़ा प्रयत्न किया कि वह प्रवानित हो जाय। एक प्रकाशक ने इस पुस्तक के सम्बन्ध में अपने एक मित्र को पत्र में लिला था कि चाहे जो भी हो, समझ में नहीं अपना शंग पृथ्वों में केवल यह वर्णन करना कि एक व्यक्ति अपनी पलंग भर्म केने करवड़ बदलता है, तथा महत्त्व रस मकता है ?

'बीते दिनों की स्मृति' में प्रोस्ट ने लिखा है कि जब वह पेरिस के जीवन ने परिनित हो गया, तब उसने यह विचार किया—जोला आदि लेगकों द्वारा विणत. निम्नतम श्रेणी के लोगों तक के चरित्र क्रेंच उपन्यासों में आ चुके हैं, केवल कांसीसी कुलीनों का निर्वल समाज छूट गया है। उन लोगों के लिए जीवन के मूल्य और सत्य केवल यही थे कि वे अपने घरों ने लोगों को बाहर करें। इस समाज के लोगों पर दया आनी थी। बाह्य जगत् में अपने को पृथक् रखने के लिए इनको अनेक गीति-रियाज, कानून और विधान बनाने पड़े। अन्त में इस वर्ग के साथी के रूप में केवल मूर्ग और हत्यारे लोग रह गये। इनके कोई इतिहासकार नहीं रहे। इनके बीन शिवा की कोई व्यवस्था न रही। ये मब के सब जिक्षा और प्रतिभा ने हीन थे।

प्रीरट ने उस पर्ग का विशेष अध्ययन किया। उसने उन लोगों को सभी दृष्टियों ने देगा—उनके रंग-इंग, रीति-रिवाज, सोच-विचार, उनके निय्यानिमान, उनके दुर्गृण, उनका चिन्तापूर्ण जीवन और उसके कारणों पर विचार किया। उसने निश्चय किया कि वह उन लोगों का इतिहासकार बने, उनका विश्लेषण करे, उन्हें नैतिक शिक्षा दे, उनपर ब्वंग्य करें। उसका विश्वयस था कि ऐसे समाज को विनष्ट कर देना चाहिए। प्रीस्ट की रचनाओं में एसे समाज का अत्यन्त मामिक चित्रण हुआ है।

प्रीस्ट के अनुनार किसी ऐसी वस्तु के वर्णन के लिए, जिसको किसी ने न देगा हो, चाहा हो, यह आवश्यक है कि वह उससे नटस्थ होकर स्मृतियों के वल पर उसके निर्वाध चित्रण का प्रयत्न करे। प्रीस्ट का मत है कि 'कलात्मक रचना में हम स्वतन्त्र नहीं होते, वह पहले से ही बनी रहती है और हमें केवल उसका पता लगाना पड़ता है, जैसे हम किसी गुष्त प्राकृतिक रहस्य का पता लगा रहे हों।'

प्रांस्ट दमा का रोगी था। वह मदैव अपने को ऊनी कपड़ों में ढेंके रहता था। वह अपने कमरे को इन प्रकार बन्द किये रहता था कि उममें वायु का मंचार न हो सके। कभी उसका पलंग आड़ा नहीं जाता था और शीत लगने के भय में वह स्नान भी नहीं करता था। उनका पिता अनुभयी अगस्ट था, किन्तु प्रोस्ट शान्टरों से घृणा करता था। वह मादक द्रव्यों और काफी का मेवन करता था। वह प्रायः कुछ नहीं खाता और केवल काफी पीकर रात भर जागता रहता था। निमोनिया होने पर उसने डावटर को नहीं बुलाया। उसका भाई भी एक कुशल चिकत्सक था।

उसने उसको भी सूचना नहीं दी। डाक्टरों का कथन था कि उसने स्वयं अपने जीवन का अन्त किया था।

प्रीस्ट को जब 'गोंकूर' पुरस्कार प्राप्त हुआ, तभी से उसकी ख्याति वढ़ने लगी। उसने पुरस्कार के पैसों से एक वड़े होटल में मित्रों को भोज दिया और फिर घर लीटकर शेप रचनाओं को पूर्ण करने में व्यस्त हो गया। वह अपनी रुणावस्था में घोर परिश्रम करता रहा। अपनी रचना के अन्तिम भाग का संशोधन समाप्त करने पर ही ५० वर्ष की आयु में उसे निमोनिया हो गया। मृत्यु से पूर्व 'ले ज्यों दोनेर' पुरस्कार उसे प्राप्त हुआ था।

प्रीस्ट वड़ी दयालु प्रकृति का पुरुप या। वह स्वयं एक दुर्वल व्यक्ति या और उसने रुग्ण समाज के परीक्षण और आलेखन का काम किया। बाद में तो प्रीस्टवाद ही चल पड़ा; लेनिन की भाँति प्रीस्ट ने भी एक नैतिक न्याय की घोपणा की थी। इसी लिए सोवियत विद्वान् उसकी रचनाओं को पढ़ते हैं।

प्रीस्ट अपनी रचनाओं में पहले-पहल क्रांतिकारी सा जान पड़ता है। इसका कारण यही हैं कि वह स्वभाव से चंचल रहा और मूल्यों के विषय में उसके अपने व्यक्तिगत विचार थे। प्रीस्ट ने अधिकतर स्थिरता, विरोध आदि पर वल दिया, जिनको कथा-परम्पराओं ने सामान्य सत्य और द्रुत-प्रभाव के अधीन कर दिया है। किसी ने अवचेतन मन, विचारों के चुंचले सम्बन्ध आदि पर उतना ध्यान नहीं दिया जितना प्रीस्ट ने, परन्तु वह कभी उनमें खो नहीं गया। यद्यपि वह घूम-फिरकर अपने लक्ष्य तक पहुँचता है तथापि उसके पात्रों के चिरत्र एक निश्चित उद्देश लिये हुए दिखाई पड़ते हैं। इस दृष्टि से वह आजकल के मनोवैज्ञानिकों की भाषा में 'व्यवहारवादी' कहलायेगा, क्योंकि आजकल यह धारणा है कि मानव का उपयुक्त अध्ययन उसकी बाह्य गित-विधि से हो सकता है, उसके अज्ञात मन की गहराई में घुसकर नहीं।

उपन्यास-लेखन के विषय में जितने मत-मतान्तर उत्पन्न हुए हैं, उनमें किमको अच्छा या बुरा कहा जाय, यह निश्चित करना कठिन है; लेकिन यह सत्य है कि संसार के बड़े-बड़े उपन्यासकारों ने समान रूप से अपनी जनता को कियमाण दिखाया है। यही कारण है कि अच्छे उपन्यासों में देश-विशेष की जनता का जीवन्त उदाहरण मिलता है। प्रीस्ट इस कला का विशेषज्ञ था। यह भली भोति जानता था कि जनता की कीन-सी गति-विधि और किन विचारों का उल्लेख करना आवश्यक है।

प्रांस्ट के पाठक विश्वान के साथ उनकी रचना पढ़ते हैं। उनके कुछ उपन्यान नीरम डंग से आरम्भ होंने हैं, लेकिन ऐसा जात होता है कि आरम्भिक पृष्ठों में ही भाग्य का निपटाना हो जानेवाला है। सम्भव है कि वह समय बहुन अन्त में आये, पर आरम्भ में ही पाठकों को ऐसा मकेन मिल जाता है और उनकी प्रतीक्षा में उत्पुक्ता के साथ वे आगे बढ़ते चले जाते हैं। भाग्य के इस खेल को दिखाने के अनेक ढंग हो सकते हैं, पर उनमें खबने जच्छा डग यही है कि ऐसी घटनाओं को चुनकर राग जाय, जिनने पाठकों की कल्पना-शिवत जागरित हो जाय। पातों की जिया जैसे सफ्ट हो जाय।

एक विद्वान् आलोचक ने लिखा है कि प्रोस्ट का ब्यंग्य किसी नैतिक आदर्श पर अवलियत न होकर उनके मनोवैज्ञानिक परीक्षण का परिणाम ना प्रतीन होना है। उनका कहना है कि केवल एक स्वल पर प्रोस्ट ने अपने एक पात्र वरगोन की मृत्यु के अवनर पर ही नैतिक आदर्श की चर्चा को है। प्रोस्ट इन वाक्यों का उल्लेख करता है—हमारे जीवन की दूर एक पटना ऐमी होती है कि मालूम होता है कि हम पिछले जीवन के कुछ कर्तब्य लेकर आये हों। हमारे पायिव जीवन में कोई ऐसी वात नहीं, जिसने हम समझें कि हमारे कुछ कर्तब्य है। इमी प्रकार कलाकार का भी यह कर्तब्य नहीं है कि वह बीस बार एक ऐसा वाक्य लिख जाय, जिमके लिए लोग उनके मरने के बाद उसकी प्रशंसा करें। ये सब कर्तव्य किमा और लीक के मालूम पड़ते है। एक ऐमा लीक जहाँ हम इस पायिव जीवन से पहले रहे होंगे और जहाँ जाने के लिए हम इस जीवन में कुछ कर्तव्य निभाते हैं, ऐसे कर्तव्य जिनके सस्कार हम इम पायिव जीवन में अने ने पहले प्रहण कर लेते हैं। ये कर्तव्य हमारे बौद्धिक प्रयत्नों के साथ और स्पष्ट हो जाते हैं। ये कर्तव्य क्या हमारे बौद्धिक प्रयत्नों के साथ और स्पष्ट हो जाते हैं। ये कर्तव्य केवल मूर्तों के लिए अज्ञात रहते हैं।

प्रोस्ट के इस नैतिक आदर्श की स्पष्ट स्वीकृति को संयोगात्मक कहकर नहीं टाला जा सकता। उल्लिखित पिनतया प्रोस्ट की सवलता और निर्वन्तता की कुजी गमजी जा सकती है। पर इस अन्य लोक से प्राप्त कर्तव्य में प्रोस्ट स्टोइक फिलासफी के 'साहस' का उल्लेख नहीं करता है। वह उम गुण को मानव-ित्रया की आवश्यक प्रेरक शक्ति नहीं समझता। प्रोस्ट मनुष्य को दयाचान्, गुणवान्, त्यागी और दूसरे ऐसे रूपों में तो देख मकता है, पर स्वभाव से या प्रयत्नपूर्वक मनुष्य का वीर होना उसके लिए कार्र महत्त्व नहीं रखता।

प्रोस्ट के नैतिक जगत् पर भय का शासन है। मृत्यु का भय, उत्तर-दायित्व का भय, वीमारी का भय, दुक्तालों का भय, यही तह कि भय का भय, यही उसके जगत् का क्षितिज है। उनके कल्पकार-स्वरण की प्रवृत्ति की सीमा है। यह कहते हुए हम लेगक की प्रतिभा और उनकी शारीरिक शक्तिहीनता के बीच पहुँच जाने हैं; लेकिन यह सब होते हुए भी उसकी रचनाओं की महना को कोई अस्वीकार नहीं कर महना। प्रीस्ट ने किसी विशेष प्रवृत्ति मात्र को नहीं लिया, उसने न तो होई वीद्धिक रचना की और न किसी सिद्धान्त-विशेष पर हो ध्यान दिवा; क्योंकि प्रीस्ट के मतानुसार इन्हीं बातों से कभीकभी लेगक का ध्यान असन्तुलित रचनाओं की ओर आकृष्ट हो जाता है। प्रीस्ट ने अपने अनुभव के बल पर चेतन और अचेतन भावनाओं की गहराइयों तह पर्वुचहर उनका वर्णन किया है।

कला में शैलियों का परिवर्तन तो होता ही रहता है, परन्तु जब तक प्रतिभा-सम्पन्न कलाकार सामान्य शैलियों से कुछ ऊपर उठकर एक नवीन शैली का अनुसरण नहीं करता, तब तक उसका अध्ययन महत्व नहीं रचना। इस दृष्टि से देखा जाय तो निस्सन्देह प्रीस्ट एक महान् कलाकार है। उपन्यासों में मनोवैज्ञानिक वर्णन के लिए उसकी कृतियों अध्ययन की सामग्री हैं।

